# आगम-ग्रुग का जैन-दुर्शन

श्री पश्चण्यी तिम शावक संघ गंगाबहर-भोताबर

नेसक पण्डित दलमुख मालवणिया

> सम्पादक विजय मुनि, शास्त्री

भ्रमात ज्ञानपीठ, त्र्रागरा

पुस्तक :

लेसक : पण्डित दलसुख मालवणिया

आगम-युग का जैनदर्शन

सम्पादक विजय मुनि, शास्त्री

प्रकाशक : सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा

प्रथम प्रवेश : जनवरी, ११६६

मूल्य :

पाँच रुपये मुद्रक :

एजुकेशनल प्रेस, आगरा

जैनदर्शन के विषय में स्वतन्त्र पुस्तकों का प्रकाशन नहीं के बराबर ही है। जैनदर्शन की मौलिक संस्कृत एवं प्राकृत पुस्तकों की प्रस्तावनाओ के रूप में पण्डित थी मुखलानजी, पंडित थी वेचरदासजी, पण्डित थी कैलाशचन्द्रजी, पं० थी महेन्द्र-कुमारजी, श्री जुगमन्दरलालजी जैनी तथा प्रोफेसर चन्नवर्ती, प्रोफेसर घोपाल और प्रोफेसर डा॰ उपाध्ये आदि ने लिखा है। पं॰ महेन्द्रशुमारजी तथा डा॰ मोहन लाल मेहता के हिन्दी में, 'जैनदर्शन' अपने आप में विशिष्ट कृतियाँ हैं। अँग्रेजी में टा॰ नथमलजी टाटिया की 'Studies in Jain Philosophy' पुस्तक, ढा॰ पद्म-राजैया की 'Comparative study of the Jain theory of reality and knowledge' पुस्तक और यां वीरचन्द गांधी की 'Jain Philosophy' पुस्तक जैनदर्शन के सम्बन्ध में रचनाएँ हैं। परन्तु इन सभी में जैनदर्शन के मध्यकालीन विकसित रूप का ही, विवेचन या सार-संग्रह है। किसी ने जैन मूल आगम में, जैन-दर्शन का कैसा रूप है, इसका विवरण नहीं दिया है। इस अभाव की पूर्ति के लिए मैंने जो प्रयत्न किया था, वह यहां स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में उपस्पित है। मैंने १६४६ मे 'न्यायावतारवातिकवृत्ति' की प्रस्तावना के एक अंश के रूप में जैन आगमों का अध्ययन करके उनमें जो जैनदर्शन का रूप है, वह उपस्थित किया था। उक्त प्रस्तावना के अंश को अन्य सामग्री के साथ जोड़ कर आगम-युग का जैनदर्शन प्रकाशित किया जा रहा है। अध्येताओं को जैनदर्शन के क्रमिक विकास को समभने में यह पुस्तक भूमिका का काम देगी। जैनदर्शन के बृहद इतिहास को मन में रख कर ही प्रस्तुत प्रयत्न किया गया है। यह प्रयत्न उस बृहद् इतिहास का प्रथम भाग ही है। जैनदर्शन के मौलिक सिद्धान्तों का परिचय देने में अभी तो एकमात्र यही साधन है, यह कहा जाए, तो अतिरायोगित नहीं है।

मैं अपने अन्य कार्य में अत्यिषिक व्यस्त था, अतः प्रस्तुत पुस्तक को तैयार करने का अवकाश भेरे पास नहीं था, फिर भी सन्मित ज्ञानपोठ, आगरा के प्रयन्धकों के आग्रह के कारण मुक्ते यह कार्य अपने हाथ में सेना पड़ा। सन्मित ज्ञान पीठ के मन्त्री के प्रयत्न के कारण हो, मैं इस कार्य को सीप्र कर पाया, अन्यया मेरी धर्मपत्नी के स्वयंवास से जो परिस्थित आ पड़ी थी, उससे बाहर निकंस्ता मेरे लिए सम्मव नहीं था। मेरे पुत्र विरंजीय रमेशचन्द्र मालविषया ने इसकी शब्दमूची बनाकर मेरा भार हुन्का न किया होता, तो पूरी पुस्तक छत्र जाने

पर भी पढ़ी ही रहती । भेरा उन्हें हृदय से आशीर्वाद है। मुभे विश्वास है, रमेशचन्द्र ने इस कार्य की अपना कर्तृब्य समक्षकर बढ़ी लगन से किया है।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन एवं मुद्रण में पूज्य विजय मुनि ने जो परिश्रम किया है एतदर्थ में उनका तथा सतत प्रेरणा देने चाले पूज्य उपाध्याय अमर मुनि जी का विदोय रूप से आभारी हैं।

'सिंधी जैन सीरीज, — भारतीय विद्याभवन, वस्यई के संजालकों ने प्रस्तावना के ग्रंग को प्रकाशित करने की स्वीकृति दी है, एतदर्थ में आभारी हूँ। इस पुस्तक में जो कुछ कमी है, उसका परिज्ञान मुक्ते ती है ही, किन्तु विद्वानों से निवेदन है, कि वे भी इसमें संशोधन के लिए सुक्ताव दें। विद्वानों के सुक्ताव आने पर मैं उनका उपयोग पुस्तक के अगले संस्करण में कर सकूंगा।

ग्रहमदाबाद ता० ४-६-६५ दलसुख मालवणिया

0

'आगम-पुन गा जैन-दर्शन' यह एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक हैं, पिछत श्री दलसुल मालयिया। जैनदर्शन पर हिन्दी में अनेक पुस्तुक उपलब्ध हैं, किन्तु प्रस्तुत पुस्तक की अपनी विशेषता है। यह पुस्तक आगमों के मूल दार्शनिक तत्त्वों पर लिखी गई है। मूल आगमों में प्रमाण, प्रमेय, निक्षेप और नय आदि पर वया-वया विचार हैं और उनका विकास किस प्रकार हुआ, इन सबका प्रमिक विकास प्रस्तुत पुस्तक में उपनिवद किया गया है। जो अध्येता एवं पाठक दार्शनिक दुष्टि से आगमों का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रस्तुत पुस्तक करवस्तत उपयोगी है। इस पुस्तक के अध्ययन करने से मूल आगम प्रन्यों के दार्शनिक तस्त्वों का एक अच्छा परियोध हो जाता है।

पण्डित थी दलसुख जी अपने लेखन कार्य मे और अनुसंधान में अस्यन्त ध्यस्त थे, फिर भी उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अपने व्यस्त समय मे से कुछ समय निकाल कर प्रस्तुत पुस्तक को तैयार करके, उन्होंने तत्व-जिज्ञासुओं पर एक बड़ा उपकार किया है। एतदर्थ में पण्डित जी को धन्यवाद देता हूँ, कि उन्होंने जैन साहित्य को एक अमूल्य कृति भेंट की है।

प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण, एडुकेशनल प्रेस बागरा में हुआ है। प्रेस के संचालक और प्रवन्धक महोदयों ने प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में जिस धीरता और उदारता का परिचय दिया है, इसके लिए में उनका बहुत आगारी हूँ, वयों कि प्रस्तुत पुस्तक में संस्कृत और प्राकृत के टिप्पण इतने अधिक हैं, जिससे Compositer का परेशान होना स्वाभाविक था, किन्तु इस कठिन कार्य को प्रेस को और से वड़े धैयें और सुन्दरता के साथ सम्पन्न किया गया है। इसके लिए में बाबू जगदीश प्रसाद को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सोनाराम जैन मन्त्री सन्मति ज्ञानपीठ



प्रिय पत्नी

स्वर्गीय

मथुरा गौरी

को

जिन्होंने लिया कुछ नहीं, दिया ही दिया है।

दलसुख मालवणिया



## प्रन्थानुक्रमणिका

8-35

[१] धागम साहित्य की रूपरेता

| पौरुपेयता और अपीरुपेयता                        |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| श्रोता और वक्ता की दृष्टि से                   |   | ų          |
| आगामों के संरक्षण में वाघाएँ                   |   | 99         |
| पाटलीपुत्र-वाचना                               |   | १४         |
| धनुयोग का पृथक्करण और पूर्वों का विच्छेंद      |   | १६         |
| मायुरी याचना                                   |   | १८         |
| वालभी वाचना                                    |   | 38         |
| देविंघगणिका पुस्तक लेखन                        |   | 88         |
| पूर्वों के आधार से बने ग्रन्थ                  |   | 70         |
| द्वादश अंग                                     |   | 33         |
| दिगम्बर मत से श्रुत का विच्छेद                 |   | 77         |
| अंगवाह्य ग्रन्थ                                |   | 23         |
| दिगम्बरों के                                   |   | 23         |
| स्यानकवासी के                                  |   | २४         |
| इवेताम्य <b>रों</b> के                         |   | २६         |
| आगमो का रचनाकाल                                |   | <b>ই</b> ও |
| आगमों का विषय                                  |   | ₹१         |
| ं आगमों की टीकाएँ                              |   | 32         |
| दर्शनिका विकासकम                               |   | 3.8        |
| [२] प्रमेष खण्ड                                |   | ₹७-१२४     |
| १-भगवान महाबीर से पूर्व की स्थिति              |   | 88         |
| (१) वेद से उपनिषत् पर्यन्त                     |   | ४१         |
| (२) भगवान् बुद्ध का अनात्मवाद                  |   | ४४         |
| (३) जैन तत्त्वविचार की प्राचीनता               |   | ४०         |
| २भगवान् महायीर की देन अनेकान्तवाद              | , | • ሂየ       |
| (१) चित्रविचित्र पक्षयुक्त पुंस्कोकिलका स्वप्न | * | . 14       |
| ३विभण्यवाद                                     | • | ; 13       |
| ४अनेकान्तवाद                                   |   | ሂፍ         |

žε

६२

٤¥

**१**२=

१३५ १३६

₹₹\$

288

(१) भगवान् युद्ध के अध्याकृत प्रदन

२-आगम मे ज्ञान-चर्चा के विकास की भूमिकाएँ

३ —ज्ञान-चर्चा का प्रमाणचर्चा से स्वातन्त्र्य

४--जैन आगमों में प्रमाण चर्चा

(१) प्रमाण के भेद (२) प्रत्यक्षप्रमाणचर्चा

(३) लोक यया है ?

(२) लोक की नित्यानित्यता सान्तानन्तता

|                                                         | ,           |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| (४) जीय-शरीर का भेदाभेद                                 | ٤×          |
| (५) जीव की नित्यानित्यता                                | <b>Ę</b> 0  |
| (६) जीव की सान्तता-अनन्तता                              | ७२          |
| (७) भ० बुद्ध का अनेकान्तवाद                             | 98          |
| (=) द्रव्य और पर्याय का भेदाभेद                         | ৬६          |
| (अ) द्रव्यविचार                                         | હદ          |
| (ब) पर्यायविचार                                         | 95          |
| (क) द्रव्यपर्यायका भेदाभेद                              | 58          |
| (E) जीव और अजीव की एकानेकता                             | 44          |
| (१०) परमाणु की नित्यानित्यता                            | 50          |
| (११) अस्ति-नास्तिका अनेकान्त                            | 9.7         |
| ५-स्याद्वाद और सप्तभंगी                                 | 7.3         |
| (१) भंगों का इतिहास                                     | €3          |
| (२) अवक्तव्य का स्थान                                   | 33          |
| (३) स्याद्वाद के भंगों की विशेषता                       | १०१         |
| <ul><li>(४) स्याद्वाद के भंगों का प्राचीन रूप</li></ul> | १०४         |
| ६नय, आदेश या दृष्टियौ                                   | \$ \$ %     |
| (१) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव                         | \$ \$ X     |
| (२) द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक                           | ११७         |
| (३) द्रव्याधिक-प्रदेशाधिक                               | 88=         |
| (४) सोघादेश-विद्यानादेश                                 | १२०         |
| (५) व्यावहारिक और नैदचियक नय                            | १२०         |
| ७नाम स्थापना द्रव्य भाव                                 | <b>१</b> २२ |
| [३] प्रमाणक्षण्ड                                        | १२४-१६४     |
| १—ज्ञान चर्चा की जैन दृष्टि                             | १२७         |
|                                                         |             |

```
(११)
(अ) इन्द्रियप्रत्यक्ष
(आ) नोइन्द्रियप्रत्यक्ष
(अ) अनुमानचर्चा
(अ) अनुमान के भेद
(आ) पूर्वचय
(इ) गेयवय
१. कार्मण
२. कारणेन
३. गुणेम
४. अवयवेन
```

४. आश्रयेण

(ऋ) हेत्रचर्चा

(४) अीपम्यचर्चा

१. साधम्बॉपनीत

२. वैधम्यॉपनीत

(५) आगमचर्चा

१—वाद का महत्त्व

२-कया

३--विवाद

४--वाददोप

(ई) हप्टसाधम्यंवत्

(क) अवयव चर्चा

(उ) कालभेद से त्रीवध्य

(अ) किञ्चित्साधम्यॉपनीत

(आ) प्रायः साधम्योपनीत

(इ) सर्वसाधम्यॉपनीत

(अ) किञ्चिद्ध धम्यं

(आ) प्रायोवधम्यं

(अ) लीकिक आगम

(आ) लोकोत्तर आगम

[४] जैन ग्रागमों में वाद भीर वादविद्या

(इ) सर्ववैधम्यं

88€

188

380

880

182

8 7 8

१४१

2 4 2

8 2 8

१५२

१५२

228

१५५

१५६

328

3 % 8

328

१६०

१६०

१६०

850

360

250

2€0

258

१३१

१६१

379

१७४

008

865

१६७-२०२

१७६

१८१

ROX .

· २०४

५---विशेषदोष

६-—प्रदन

| 4-441                             | ( ~ (       |
|-----------------------------------|-------------|
| ७—दलजाति                          | <b>१</b> =२ |
| (१) यापक                          | <b>१</b> ८३ |
| (२) स्थापक                        | <i>{⊏</i> ∤ |
| (३) व्यंसक                        | १८४         |
| (४) লুবক                          | १६६         |
| <b>५-</b> — उदाहरण−ज्ञात–हृष्टांत | १८८         |
| (१) आहरण                          | १८६ .       |
| (१) अपाय                          | १८६         |
| (२) उपाय                          | 038         |
| (३) स्थापनाकर्मं                  | \$3\$       |
| (४) प्रत्युत्पन्नविनाशी           | . 888       |
| (२) आहरणतद्देश                    | 733         |
| (१) अनुदास्ति                     | १६२         |
| (२) उपालम्भ                       | F39         |
| (३) पृच्छा                        | F39         |
| (४) निश्रावचन                     | 8 E.R.      |
| (३) श्राहरणतहोप                   | \$ 5.8      |
| (१) अधर्मयुक्त                    | 858         |
| (२) प्रतिलोम                      | १६५         |
| (३) आस्मोपनीत                     | 239         |
| (४) दुरूपनीत                      | १८६         |
| (४) उपन्यास                       | ₹ €'9       |
| (१) तद्वस्तूपन्यास                | 439         |
| (६) तदन्यवस्तूपन्यास              | £ Eid       |
| (३) प्रतिनिभोपन्यास               | , \$\$=     |
| (४) हेतूपन्यास                    | १६६         |
| [४] द्यागमोत्तर जैनदर्शन          | ₹°5°€       |
| प्रास्ताविक                       | २०४         |
|                                   |             |

(ग) याचक उमास्वाति की देन

प्रास्ताविक

| ( १३ )                                           |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| [१] प्रमेयनिरूपण                                 | २०७         |
| १तत्व, अर्थ, पदार्य, तत्त्वार्य                  | २०७         |
| २—सत् मा स्वरूप                                  | २०=         |
| ३ द्रव्य, पर्याय और गुण का सक्षण                 | २१०         |
| ४ - गुण ओर पर्याय से द्रव्य वियुक्त नहीं         | २१३         |
| ४—कालस्व्य                                       | २१३         |
| ६—पुर्गलद्रव्य                                   | २१४         |
| ७—इन्द्रियनिरूपण                                 | २१७         |
| ५अमूतं द्रव्यों की एकत्रायगाहना                  | २१७         |
| [२] प्रमाणनिरूपण                                 | <b>२१७</b>  |
| १—पंच ज्ञान और प्रमाणो का समन्वय                 | २१७         |
| २—प्रत्यक्ष-परोक्ष                               | ₹१=         |
| ३—प्रमाणसंस्यान्तर का विचार                      | २१€         |
| ४प्रमाण का लक्षण                                 | २२०         |
| ४—ज्ञानों का स्वभाव और व्यापार                   | २२०         |
| ६—मति-श्रुतिका विवेक                             | <b>२२१</b>  |
| ७मितज्ञान के भेद                                 | २२२         |
| <ul> <li>अवग्रहादि के लक्षण और पर्याप</li> </ul> | २२३         |
| [३] नयनिरूपण                                     | २२६         |
| प्रास्ताविक                                      | <b>२२६</b>  |
| १नयसंस्या                                        | <b>२</b> २७ |
| २—नयों के लक्षण                                  | २२७         |
| ३—मूतन चिन्तन                                    | २२≂         |
| (य) ग्राचार्य मुन्दमुन्द की जैनदर्शन की देन      | २३१         |
| प्रास्ताविक                                      | २३१         |
| [१] प्रमेयनिरूपण                                 | २३३         |
| १तत्त्व, वर्यं, पदार्यं और तत्त्वार्यं           | २३३         |
| रअनेकान्तवाद                                     | . २३४       |
| रे—द्रव्य का स्वरूप                              | २३४         |
| ४—सत्=द्रव्य=सत्ता                               | 774         |
| ५ — द्रव्य, गुण और पर्याय का सम्बन्ध             | २३६         |

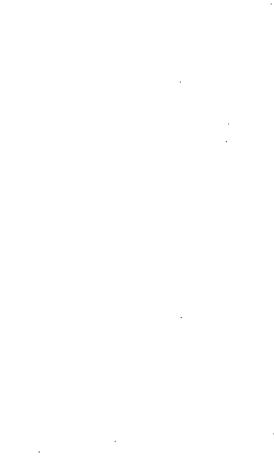

## संकेत सूची

| श्रनुयोग <b>०</b> | अनुयोगद्वारसूत्र     |
|-------------------|----------------------|
| धनुषोगसू०         |                      |
| য়নু০ टो॰         | अनुयोगद्वारसूत्रटीका |
| स्राचा <b>०</b>   | आचारांगसूत्र         |
| য়াঝা০ খুদি       | धाचारांग पूर्णि      |
| श्राचा० नि०       | आचारांग नियुँ वित    |
| धाचा० नियु ०      | ,,                   |
| द्याप्तमी०        | बाप्तमीमांसा         |
| धाय० नि०          | आवश्यकनियु कि        |
| ईंदा •            | र्दशावास्योपनिपद्    |
| <b>उत्त</b> ०     | उत्तराध्ययनसूत्र     |
| उत्तरा०           | ,,                   |
| দঠী ০             | कठोपनिपद्            |
| <b>फेन</b> ०      | फेनोपनिषद            |
| चरक०              | घरकसंहिता            |
| द्यान्दो ०        | छान्दोग्योपनिपद्     |
| तस्यार्थं ०       | सस्वार्थसूत्र        |
| तस्वार्थं भाव     | तत्वार्थसूत्रभाष्य   |
| सस्यार्थंइलो०     | तत्वार्थश्लोवात्तिक  |
| तिस्योगा०         | तित्थोगालिय          |
| तैसिरी॰           | तैतिरीयोपनिपद        |
| दश० नि०           | दशवैकालिकनियु कि     |
| दशर्वै०           | दशवैकालिक            |
| दशवै० चू०         | दशवैकालिकचूणि        |
| दशयै० नि०         | ददावैकालिक           |
| दर्शन प्रा॰       | दर्शनप्राभृत         |
| षोघ०              | दीयनिकाय             |
|                   |                      |

नियमसार

नियम०

ग्यायभा०

**ग्यायसु** ०

न्याया० टिप्पण (णी) पंचा०

पंचास्ति •

प्रभाणन०

प्रमाणमी०

प्रयचन०

प्रशस्त ० प्रक्ती०

प्रस्तावना

प्राकृतस्या०

बृहदा० बृहत्०

भगव भाषप्रा०

माण्ड्रयो ०

माण्डू० माध्य० मुण्डको०

मोक्षप्रा० योग०

विशेवा०

घोरनि०

र्वज्ञे **डवेता**०

संयुत्त संयुत्तनि०

सन्मति०

समय०

समयसार तात्पंर्य • सर्वार्थं०

न्यायसूत्र माध्य

न्यायसूत्र

न्यायावतारवातिकवृत्ति के टिप्पण पंचास्तिकाय

प्रमाणनयतत्त्वालोक प्रमाणमीमांसा

प्रवचनसार

प्रशस्तपादभाष्य प्रश्नोपनिपद्

न्यायावतारवातिकवृत्ति की प्रस्तावना प्राकृत व्याकरण, आव्हेमचन्दकृत

**बृहदारण्यकोपनिषद्** वृहत्कल्पसूत्रभाष्य भगवतीसूत्र

भावप्राभृत माण्ड्रक्योपनिपद

माध्यमिककारिका मुण्डकोपनिषद्

मोक्षप्राभृत योगसूत्र

विशेषावश्यक भाष्य

बीरनिर्वाण संवत् और जैनकाल गणना (थी कल्याणविजयजी)

वैशेषिकसूत्र **दवेतारवतरोपनिपद** 

संयुत्तनिकाय

सन्मतितकंत्रकरण

ममयसार

समयसार तात्पर्यंटीका सर्वावंसिद्ध (तात्त्वावंटीका) ( 38 )

सांख्यका० सांख्यत० स्था० हेतुबि० Constru

J. R. A. S.

Pre-Dig.

सांस्यकारिका
सांस्यतत्त्वकीमुदी
स्थानांगसूत्र
हेतुबिन्दुटीका
Constructive Survey of
Upanishadic philosophy
Journal of the Royal
Asiatic Society
Pre-Dignaga-Buddhist-Texts

(G. O. S.)

त्र्यागम-साहित्य की रूप-रेखा



### पौरुषेयता और अपौरुषेयता:

ब्राह्मण-धर्म में युति (बेद) का और वीढधर्म में त्रिपिटक का जैसा महत्त्व है, वैसा हो जैन धर्म में युत (आगम) गणिपिटक का महत्त्व है। ब्राह्मण दार्शनिक मीमांसकों ने वेदिवद्या को सनातन मानकर अपीरुपेय बताया और नैयायिक-वैशेषिक आदि दार्शनिकों ने उसे ईश्वर-प्रणीत बताया, किन्तु वस्तुत: देखा जाए, तो दोनों के मत से यही फलित होता है कि वेद-रचना का समय अज्ञात ही है। इतिहास उसका पता नहीं लगा सकता। इसके विपरीत बौद्ध त्रिपिटक और जैन गणिपिटक पौरुपेय है। ईश्वर प्रणीत नहीं हैं, और उनकी रचना के काल का भी इतिहास को पता है।

मनुष्य पुराणप्रिय है। यह भी एक कारण था, कि वेद अपीरुपेय माना गया। जैनों के सामने भी यह आक्षेप हुआ होगा, कि तुम्हारे आगम तो नये हैं, उसका कोई प्राचीन मूल आधार नहीं है। इसका उत्तर दिया गया कि द्वादशांगभूत गणिपिटक कभी नहीं था,यह भी नहीं और कभी नहीं है, यह भी नहीं, और कभी नहीं होगा यह भी नहीं। वह तो था, है और होगा। यह ध्रुव है, नियत है, शाब्वत है, अक्षय है, अब्यय है अवस्थित है और नित्य हैं।

जब यह उत्तर दिया गया, तब उसके पीछे तक यह था कि पार-मार्थिक दृष्टि से देखा जाए, तो सहय एक ही है, तथ्य एक ही है। विभिन्न देश, काल और पुरुष की दृष्टि से उस सत्य का आविभीव नाना प्रकार से होता है, किन्तु उन आविभीवों में एक ही सनातन सत्य अनुस्यूत

<sup>े</sup> देलो समवायांगगत द्वादशांगपरिचय, तथा नन्दी सु० ५७.

है। यदि उस सनातन सत्य की ओर दृष्टि दी जाए और आविर्माव के प्रकारों की उपेक्षा की जाए तो यही कहना होगा, कि जो रागद्वेप को जीतकर—जिन होकर उपदेश देगा, वह आचार का सनातन सत्य सामा-यिक. समभाव, विश्ववात्सल्य एवं विश्वमैत्री का तथा विचार का स्नातन सत्य, स्याद्वाद, अनेकान्तवाद एवं विभज्यवाद का ही उपदेश देगा। वैसा कोई काल नही, जब उक्त सत्य का अभाव हो। अतएव जैन आगम को इस दृष्टि से अनादि अनन्त कहा जाता है; वेद की तरह अपीरुपेय कहा जाता है।

एक स्थान पर कहा गया है कि ऋपभआदि तीर्थं क्ट्रां की शरीर-सम्पत्ति और वर्धमान की शरीर सम्पत्ति में अत्यन्त बैलक्षण्य होने पर भी सभी के धृति, शक्ति और शरीर-रचना का विचार किया जाए तथा जनकी आन्तरिक योग्यता-केवल ज्ञान—का विचार किया जाए, तो उन सभी की योग्यता में कोई भेद न होने के कारण उनके उपदेश में कोई भेद नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह भी है, कि संसार में प्रजापनीय भाव तो अनादि अनन्त हैं। अतएव जब कभी सम्यम्जाता उनका प्ररूपण करेगा, तो कालभेद से प्ररूपणा में भेद नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि द्वादशांगी अनादि अनन्त है। सभी तीर्थं क्ट्रों के उपदेश की एकता का उदाहरण शास्त्र में भी मिलता है। आचारांग सूत्र में कहा गया है, कि "जो अरिहंत हो गए, जो अभी बर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सभी का एक हो उपदेश है, कि किसी भी प्राण, जीव, भूत और सत्त्व की हत्या मत करों, उनके ऊपर अपनी सत्ता मत जमाओ, उनको गुलाम मत बनाओ और उनको मत सताओ, यही, धर्म धृव है, नित्य है, शादवत है और विवेकी प्ररूपों ने वताया है।"

सत्य का आविर्माय किस रूप में हुआ, किसने किया, कब किया और कैसे किया, इस व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया जाए, तो जैन

र बृहत्कल्पभाष्य २०२-२०३.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> शाचारांग-स० ४ सू० १२६. सूत्रकृतांग २-१-१४, २-२-४१.

आगम पौरुपेय सिद्ध होते हैं। अतएव कहा गया कि ''तप-नियम-ज्ञानरूप वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होकर अनन्त ज्ञानी केवली भगवान् भव्य जनों के विवोध के लिए ज्ञान-कुसुम की वृष्टि करते हैं। गणधर अपने बुद्धि-पट में उन सकल कुसुमों को भेल कर प्रवचन माला गूँथते हैं।"

इस प्रकार जैत-आगम के विषय में अपौरुषेयता और पौरुषेयता का सुन्दर समन्वय सहज ही सिद्ध होता है और आचार्य हेमचन्द्र का यह विचार चरितार्थ होता है—

"बादीपमाध्योम समस्यभावं स्याद्वावमुत्राऽनितभेदि यस्तु"

## श्रोता और वक्ता की दृष्टि:

जैन-धर्म में वाह्य रूपरंग की अपेक्षा आन्तरिक रूपरंग को अधिक महत्त्व है। यही कारण है, कि जैन धर्म को अध्यात्मवादी धर्मों में उच्च स्थान प्राप्त है। किसी भी वस्तु की अच्छाई की जाँच उसकी आध्यात्मक योग्यता के नाप पर ही निर्भर है। यही कारण है, कि निश्चय-दृष्टि से तथाकथित जैनागम भी मिथ्याश्रुत में गिना जाता है, यदि उसका उपयोग किसी दुष्ट ने अपने दुर्गुणों की वृद्धि में किया हो, और वेद आदि अन्य दास्त्र भी सम्यगृथ्युत में गिना जाता है, यदि किसी मुमुक्षु ने उसका उपयोग मोक्ष-मार्ग को प्रशस्त करने में किया हो। व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए, तो भगवान् महावीर के उपदेश का जो सार-संग्रह हुआ है, वहीं जैन आगम है ।

कहने का तात्पर्य यह कि निश्चय-दृष्टि से आगम की व्याख्या में श्रोता की प्रधानता है, और व्यवहार-दृष्टिसे आगम की व्याख्या में वक्ता की प्रधानता है।

<sup>&</sup>quot;तविवयनगणस्वत् ध्रास्त्रो केवली ग्रभियनाएो । तो मृग्द नाणबुद्धि भवियजणियोहणद्वाए ॥=६॥ त युद्धिमएण पडेण गणहरा गिष्हिङ निरंबसेस । तिरयपरभासियाइ पर्यति तथो पववणद्वा ॥६०॥"—ग्राबदयकानिर्धस्त

भ ग्रन्ययोगस्यवच्छेदिका-४. वेलो नंदी सुत्र ४०, ४१ । बृहतुकस्य भाष्य गा० ८८.

#### ६ आगम-युग का जैन वर्शन

शब्द तो निर्जीव हैं, और सभी संकेतिक अर्थ के प्रतिपादन की योग्यता रखने के कारण सर्वार्थक भी। इस स्थिति में निरचय-दृष्टि से देखा जाए, तो शब्द का प्रामाण्य या अप्रामाण्य स्वतः नहीं, किन्तु उस शब्द के प्रयोक्ता के गुण या दोप के कारण ही शब्द में भी प्रामाण्य या अप्रामाण्य होता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रोता या पाठक के गुण-दोप के कारण भी प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निर्णय करना होगा। अतएव यह आवश्यक हो जाता है, कि वक्ता और श्रोता दोनों की दृष्टि से आगम का विचार किया जाए। जैनों ने इन दोनों दृष्टियों से जो विचार किया है, उसे यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

शास्त्र की रचना निष्प्रयोजन नहीं, किन्तु श्रोता को अभ्युदय और श्रेयस्कर मार्ग का प्रदर्शन कराने की दृष्टि से ही है। शास्त्र की उपकारिता या अनुपकारिता उसके शब्दों पर निर्भर नहीं किन्तू, उन शास्त्रवचन को ग्रहण करने वाले की योग्यता पर भी है, यही कारण है, कि एक ही शास्त्र-वचन के नाना और प्रस्पर-विरोधी अर्थ निकालकर दार्शनिक लोग नाना मतवाद खडे कर देते हैं। उदाहरण के लिए एक भगवद्गीता या एक ही ब्रह्मसूत्र कितने विरोधी वादों का मूल बना हुआ है ? अत: श्रोता की दृष्टिसे किसी एक ग्रंथ को नियमत: सम्यक् या मिथ्या कहना, किसी एक ग्रंथ को ही जिनागम कहना भ्रमजनक होगा । यही सोचकर जिनागम के मूल ध्येय-जीवों की मुक्ति की पुति-जिस किसी भी शास्त्र से होती है. वे सम्यक् हैं, वे सब आगम हैं-यह भी व्यापक दृष्टि विन्दु जैतों ने स्वीकार किया है। इमके अनु-सार वेद आदि सब शास्त्र जैनों को मान्य हैं। जिस जीव की श्रद्धा सम्यक् है, उसके सामने कोई भी ग्रंथ आ जाए, यह उसका उपयोग मोक्षमार्ग को प्रशस्त बनाने में ही करेगा। अतएव उसके लिए सब शास्त्र प्रामा-णिक हैं, सम्पक् हैं। विन्तु जिस जीव की श्रद्धा ही विपरीत है, जिसे मुक्ति की कामना ही नही, जिसे संसार में ही सुख नजर आता है, उसके लिए वेदआदि तो तथा, तथाकथित जैन-आगम भी मिथ्या हैं, अप्रमाण हैं । आगम की इस व्याख्या में सत्य का आग्रह है, साम्प्रदायिक कदाग्रह नहीं।

अब बक्ता की दृष्टि से जिस प्रकार थागम की व्यास्था की गई' है, उसका विचार भी करलें। व्यवहार दृष्टि से जितने शास्त्र जैनागमान्तें गैत हैं, उनको यह व्यास्था व्याप्त करती है। अर्थात जैन लोग वेदादि से पृथक् ऐसा जो अपना प्रामाणिक शास्त्र मानते हैं वे सभी लक्ष्यान्तगैतें हैं।

अगय की सामान्य व्याख्या तो इतनी ही है कि आप्त का कथन आगम है । जैनसम्मत आप्त कीन हैं ? इसको व्याख्या में कहा गया है, कि जिसमें राग और देप को जीन लिया है, वह जिन तीर्थ कर, एवं सर्वेज्ञें भगवान आप्त हैं । और जिन का उपदेश एवं वाणी हीं जैनाममें हैं । उसमें वक्ता के माक्षान् दर्शन और वीतरागता के कारण दीप की संभावना ही नहीं, पूर्वापर विरोध भी नहीं और युक्तिवाध भी नहीं । अत्य युक्तिवाध भी प्रमाण भूत माना जाता है, और गोणह्य से उससे अनुप्राणित अन्य शास्त्र भी प्रमाणभूत माने जाते हैं।

यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि जैनागम के नाम से जो दावशांगीं आदि शास्त्र प्रसिद्ध हैं, क्या वह जिनों का साक्षात् उपदेश हैं? क्या किनों ने ही उसको ग्रंथवद्ध किया था।

इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इतना स्पष्टीकरण अविश्यक है कि वर्तमान में उपलब्ध जो आगम हैं, वे स्वयं गणधर-प्रश्नित आगमों की संकलना है। यहाँ जैनों की तास्त्रिक मान्यता वया है, उसी को दिखा कर उपलब्ध जैनागम के विषय में आगे विशेष विभार किया जाएगा।

जैन अनुश्रुति उक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होती है — जिन भगवान उपदेश देकर विचार और आचार के मूल सिद्धान्त का निर्देश करके कृत-कृत्य हो जाते हैं। उसे उपदेश को जैसा कि पूर्विक्त है एक में बताया गया है, गणधर या विशिष्ट प्रकार के साधक ग्रंथ का इस हैते हैं। फर्लितार्थ पह है, कि ग्रंथवृद्ध उपदेश का जो ताल्पधर्ध है, उसके

पाप्तीपदेशः शब्द-विवायप्तय १, १ ७. तत्त्वार्यसाप्ते १, २०.

प्रणेता जिन-वीतराग एवं तीर्थंकर हैं, किन्तु जिस रूप में यह उपदेश ग्रन्थबद्ध या सुत्रबद्ध हुआ, उस शब्दरूप के प्रणेता गणधर ही हैं जैनागम तीर्थंकर प्रणीत कहा जाता है, इसका अभिप्राय केवल यह है, कि अर्थात्मक ग्रन्थ प्रणेता वे थे, किन्तु शब्दात्मक ग्रंथ के प्रणेता वे नहीं थे।

पूर्वोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सूत्र या ग्रंथ रूप में उप-स्थित गणधर प्रणीत जैनागम का प्रामाण्य गणधरकृत होने मात्र से नही, किन्तु उसके अर्थ के प्रणेता तीर्थकर की वीतरागता और सर्वार्थसाक्षा-स्कारित्य के कारण ही है।

जैन-श्रुति के अनुसार तीर्थंकर के समान अन्य प्रत्येक बुद्धकथित आगम भी प्रमाण है। "

जैन परम्परा के अनुसार केवल द्वादशांगी ही आगमान्तर्गत नहीं है, क्योंकि गणघर कृत द्वादशांगी के अतिरिक्त अंगवाह्य रूप अन्य शास्त्र भी आगमरूप से मान्य हैं, और वे गणघरकृत नहीं हैं। क्योंकि गणघर केवल द्वादशांगी की ही रचना करते हैं, यह अनुस्रुति है। अंगवाह्यरूप से प्रसिद्ध शास्त्र की रचना अन्य स्थिवर करते हैं<sup>32</sup>।

स्थविर दो प्रकार के होते हैं—संपूर्णश्रुतज्ञानी और दशपूर्वी। संपूर्णश्रुतज्ञानी चतुर्दशपूर्वी<sup>)3</sup> या श्रुतकेवली गणधर प्रणीत संपूर्ण हाद-

<sup>ै</sup> ब्रत्यं भासइ ब्ररहा सुत्तं गन्यन्ति गणहरा निउणं । सासएस्स हियद्द्राए सब्रो सुत्तं पत्रसङ्ग ॥१६२ ॥ ब्राव० नि०

<sup>&</sup>lt;sup>९०</sup> मन्दीसूत्र-४०.

<sup>&</sup>quot;सुत्रो गणहरकियदं तहेष पत्तेषबुद्धकियदं च । सुवक्षेवतिका कियदं प्रिमिण्णदसपूरकियदं च ॥" मूलाचार-५-० । जयपवला पु० १५३. श्रोधिनपुँक्तिटीका पु० ३.

भे विशेषावस्यक्रभाष्य गा० ४४०. बृहत्कल्पभाष्य गा० १४४. तस्वार्यभा० १-२०. सवार्यसिद्धि १-२०.

भे जनगम के पाव्यक्रम में बारहवें मंग के मंत्रामूत चतुरंतपूर्व को उसकी गहनता के कारण मन्तिम स्थान भ्रान्त है। मत्यव जनुदंतपूर्व का मतसब है। संपूर्णभूतमर । जनगनुमति के मनुसार यह स्थळ है कि भ्रम्रमाह मन्तिम खतुरंत्राचर थे। उनके पास स्थूलभद्र ने चौदहों पूर्वों का पठन किया, किन्तु

शांगी हप जिनागम के मूत्र और अर्थ के विषय में विशेषतः निपुण होते हैं। अतएव उनकी योग्यता एवं क्षमता मान्य है, कि वे जो कुछ कहेंगे या लिखेंगे, उसका जिनागम के साथ कुछ भी विरोध नहीं हो सकता। जिनोक्त विषयों का संक्षेप या विस्तार करके तत्कालीन समाज के अनुकूल ग्रंथ रचना करना ही उनका एक मात्र प्रयोजन होता है। अतएव उन ग्रंथों को सहज ही में संघ ने जिनागमान्तर्गत-कर लिया है। इनका प्रामाण्य स्वतन्त्रभाव से नहीं, किन्तु गणधरप्रणीत आगम के साथ अविसंवाद-प्रमुक्त होने से है।

संपूर्ण श्रुतज्ञान जिसने हस्तगत कर लिया हो, उसका केवली के वचन के साथ विरोध न होने में एक यह भी दलील दी जाती है, कि सभी पदार्थ तो वचनगोचर होने की योग्यता नहीं रखते। संपूर्ण ज्ञेय का कुछ अंश ही तीर्थंकर के वचनगोचर हो सकता है "। उन वचनरूप इन्यागम श्रुतज्ञान को जो संपूर्ण रूप में हस्तगत कर लेता है, वही, तो श्रुतकेवली होता है। अतएव जिस बात को तीर्थंकर ने कहा था, उसको श्रुतकेवली भी कह सकता है "। इस दृष्टि से केवली और श्रुतकेवली में कोई विशेष अन्तर न होने के कारण दोनों का प्रामाण्य समान-रूप से है।

कालकम से बीरिनि० १७० वर्ष के बाद और मतान्तर से १६२ वर्ष के बाद, जैन सब में जब श्रुतकेवली का भी अभाव हो गया, और केवल दशपूर्वधर ही रह गए तब उनकी विशेष योग्यता को ध्यान में रख कर जैनसंघ ने दशपूर्वधर प्रथित ग्रंथों को भी आगम में समाविष्ट कर लिया। इन ग्रंथों का भी प्रामाण्य स्वतन्त्र भाव से नहीं, किन्तु गणधरप्रणीत आगम के साथ अविरोध होने से है।

भवनाहु की माता के भ्रमुसार वे दशपूर्व ही भ्रन्य को पढ़ा सकते थे। प्रतएव उनके बाद दशपूर्वी हुए। नित्योगालीय ७४२ ब्रावश्यक—चूर्णि भा० २, पु०१८७.

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> बृहत्कल्पभाष्य गार्व १६४.

वही १६३, १६६.

#### १० आगम-पूग का जैन वर्शन 🗠

जैनों की मान्यता है, कि चतुर्दशपूर्वधर और दशपूर्वधर वे ही साधक हो सकते हैं, जिनमें नियम से सम्यादर्शन होता है—(बृहत्—१३२)। अताएव उनके प्रत्यों में आगमविरोधी वातों को सभावना ही नहीं रहतो। यही कारण है, कि उनके प्रय भी कालकम से आगमान्तर्गत कर लिए गए है।

आगे चलकर इस प्रकार के अनेक आदेग, जिनका समर्थन किसी आस्त्र से नहीं होता है, किन्तु जो स्थिवरों की अपनी प्रतिभा के बल से किसी के विषय में दी हुई संमित मात्र हैं—उनका संमावेश भी अंगबाह्य आगम में कर लिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ मुक्तकों को भी उसी में स्थान प्राप्त है।

आदेश और मुक्तक आगमान्तर्गत है या नहीं, इसके विषय में दिगम्बर परम्परा मीन है। किन्तु गणधर, प्रत्येक बुद्ध, बतुदंशपूर्वी और दशपूर्वीग्रथित सभी शास्त्र आगमान्तर्गत है, इस विषय में दोनों का एक मत है।

इस चर्चा से यह तो स्पष्ट ही है, कि पारमाधिक दृष्टि से सत्य का आविर्भाव निर्जीव शब्द में नहीं, किन्तुं सजीव आतमा में हो होता है। अतएव किसी पुस्तक के पन्ने का महत्त्व तव तक है, जब तक वह आत्मोन्नति का साधन वन सके। इस दृष्टि से संमार का समस्त साहित्य जैनों को उपादेय हो सकता है, क्योंकि योग्य और विवेकी आत्मा के लिए अपने काम की चीज कहीं से भी , सोज लेना सहज है। किन्तु अविवेकी और अयोग्य के लिए यही मार्ग खतरे से खाली नहीं है। इसी लिए जैन ऋषियों ने विश्व-साहित्य में से चुने हुए अंग की ही जैनों के लिए ब्यवहार में उपादेय वताया है और उसी को जैनागम में स्थान दिया है।

चुनाव का मूल सिद्धान्त यह है कि उसी विषय का उपदेश उपादेय हो सकता है, जिसे वक्ता ने यथार्थ रूप में देखा हो, इतना ही नहीं, किन्तु यथार्थ रूप में कहा भी हो। ऐसी कोई भी खात प्रमाण

<sup>ा</sup> बृहत् १४४ घोर उसको पाटटीय. विदेखा गा० ४४०.

नहीं मानी जा सकती, जिसका मूल उपर्युक्त उपदेश में न हो या जो उससे विसंगत हो।

जो ययार्थदर्शी नहीं हैं, किन्तु यथार्थ थोता (श्रुतकेयली-दशपूर्वी) हैं, उनकी भी वही बात प्रमाण मानी जाती है, जो उन्होंने यथार्थदर्शी से साक्षात् या परंपरा से मुनी है। अश्रुत कहने का भी अधिकार नहीं है। तात्पर्य इतना ही है कि कोई भी बात तभी प्रमाण मानी जाती है, जब उसका यथार्थ अनुभव एवं यथार्थ दर्शन किसी न किसी को हुआ हो। आगम बही प्रमाण है, जो प्रत्यक्षमूलक है। आगम-प्रामाण्य के इस सिद्धान्त के अनुसार पूर्वोक्त आदेश आगमान्तर्गत नहीं हो सकते।

दिगम्बरों ने तो अमुक समय के बाद तीर्थंकरप्रणीत आगम का सर्वथा लोप ही मान लिया, इसलिए आदेशों को आगमान्तर्गत करने की उनको आवश्यकता ही नहीं हुई। किन्तु द्वेताम्बरों ने आगमों का संगलन करके यथाशक्ति सुरक्षित रखने का जब प्रयत्न किया, प्रतीत होता है, कि ऐसी बहुन-सी बातें उन्हें मालूम हुई, जो पूर्वाचार्यों से श्रुतिपरंपरा से आई हुई तो थीं, किन्तु जिनका मूलाधार तीर्थंकरों के उपदेशों में नहीं था, ऐसी बातों को भी मुरक्षा की दृष्टि से आगम में स्थान दिया गया और उन्हें आदेश एवं मुक्तक कह कर के उनका अन्य प्रकार के आगम से पायंवय भी सुचित किया।

### आगमों के संरक्षण में बाधाएँ:

ऋग्वेद आदि वेदों की मुरक्षा भारतीयों का अद्भुत कार्य है। आज भी भारतवर्ष में सैकड़ों वेदपाठी धाह्मण मिलेंगे, जो आदि से अन्त तक वेदों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। उनको वेद पुस्तक की आवश्यकता नहीं। वेद के अर्थ की परंपरा उनके पास नहीं, किन्तु वेद-पाठ की परम्परा ती अवदय ही है।

जैनों ने भी अपने आगम ग्रथों को सुरक्षित रखने का वैसा ही प्रवल प्रयत्न किया है, किन्तु जिस रूप में भगवान के उपदेश को गणधरों ने ग्रथित किया था, वह रूप आज हमारे पास नहीं। उसकी भाषा में—वह प्राकृत होने के कारण-परिवर्तन होना स्वाभाषिक ही है। अतः ब्राह्मणों की तरह जैनाचार्य और उपाध्याय अंग ग्रंथों की अक्षरशः सुरक्षा नहीं कर सके हैं। इतना ही नहीं, किन्तु कई सम्पूर्ण ग्रन्यों को भूल चुके है और कई ग्रंथों की अवस्था विकृत कर दी है। फिर भी इतना अवस्य कहा जा सकता है, कि अंगों का अधिकांश जो आज उपलब्ध है, वह भगवान के उपदेश से अधिका निकट है। उसमें परिवर्तन और परिवर्धन हुआ है, किन्तु समूचा नया ही मन-गड़न्त है, यह तो नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैन संघ ने उस संपूर्ण श्रुत को यचाने का वार-वार जो प्रयस्न किया है, उसका साक्षी इतिहास है।

भूतकाल में जो वाधाएँ जैन श्रुत के नाश में कारण हुई, क्या वे वेद का नाश नहीं कर सकती थीं ? क्या कारण है, कि जैनश्रुत से भी प्राचीन वेद तो सुरक्षित रह सका और जैनश्रुत संपूर्ण नहीं, तो अधिकांश नष्ट हो गया ? इस प्रदन का समाधान इस प्रकार है।

,वेद की सुरक्षा में दोनों प्रकार की वंश-परंपराओं ने सहकार एवं सहयोग दिया है। जन्म-बंदा की अपेक्षा पिता ने पुत्र को और उसने अपने पुत्र को तथा विद्या-वंश की अपेक्षा गुरु ने शिष्य को और उसने अपने द्याच्य को वेद सिखाकर वेदपाठ की परंपरा अब्यवहित गति से चालू रखी, किन्तु जैनागम की रक्षा में जन्म-वंश को कोई स्थान ही नहीं। पिता अपने पुत्र को नहीं, किन्तु गुरु अपने शिष्य को ही पढ़ाता है । अतएव विद्या-वंश की अपेक्षा से ही जैनश्रुत की परंपरा को जीवित रखने की प्रयस्न किया गया है । यही कमी जैनश्रुत की अन्यवस्था में कारण हुई है। ब्राह्मणों को अपना सुशिक्षित पुत्र और वैसा ही सुशिक्षित ब्राह्मण शिप्य प्राप्त होने में मोई कठिनाई नहीं होती थी,किन्तु जैन श्रमण के लिए अपना सुशिक्षित पुत्र जैनश्रत का अधिकारी नहीं, गुरु के पास तो शिष्य ही होता है, भने ही वह योग्य हो, या अयोग्य, किन्तु श्रुत का अधिकारी वही होता या और वह भी श्रमण हो तब। सुरक्षा एक वर्ण विशेष से हुई है, जिसका स्वार्थ उसकी सुरक्षा में ही था। जैनश्रुत की सुरक्षा वैसे किसी वर्णविशेष के अधीन नहीं, किन्तु चतुर्वर्ण में से कोई भी मनुष्य यदि जैनश्रमण हो जाता है, तो वही जैन श्रुत का अधिकारी हो जाता है। वेद का अधिकारी प्राह्मण

अधिकार पाकर उससे बरी नहीं हो सकता। उसके लिए जीवन की प्रथमावस्था में नियमतः वेदाध्ययन आवश्यक था। अन्यया ब्राह्मण समाज में उसका कोई स्थान नहीं रहता था। इसके विपरीत जैन श्रमण को जैनश्रत का अधिकार मिल जाना है, कई कारणों से वह उस अधिकार के उपभोग में असमर्थ ही रहता है। ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन सर्वस्व था. किन्त जैन श्रमण के लिए आचार-सदाचार ही सर्वस्व है। अतएव कोई मन्दवृद्धि शिष्य सम्पूर्ण श्रुत का पाठ न भी कर सके, तब भी उसके मोक्ष में किसी प्रकार की रकावट नहीं थी और ऐहिक जीवन भी निर्वाध रूप से सदाचार के बल से व्यतीत हो सकता था, जैन सूत्रों का दैनिक कियाओं में विशेष उपयोग भी नहीं। एक सामायिक पद मात्र से भी मोक्षमार्ग सगम हो जाने की जहाँ बात हो, वहाँ विरले ही सम्प्रण श्रतधर होने का प्रयत्न करें। अधिकांश वैदिक सुक्तों का उपयोग अनेक प्रकार के त्रियाकाण्डों में होता है जबिक कुछ ही जैनसूत्रों का उपयोग श्रमण के लिए अपने दैनिक जीवन में है। अतः गुद्ध ज्ञान-विज्ञान का रस हो, तभी जैनागम-समुद्र में मग्न होने की भावना जागृत होती है,क्योंकि यहाँ तो आगम का अधिकांश भाग विना जाने भी श्रमण जीवन का रम मिल सकता है। अपनी स्मृति पर योभ न बढ़ा कर, पुस्तकों में जैनागमों को लिपि-वद करके भी जैन श्रमण आगमों को बचा सकते थे, किन्तू वैसा करने में अपरिग्रहवृत का भंग असह्य था। उसमें उन्होंने असंयम देखा। " जब उन्होंने अपने अपरिग्रहब्रत को कुछ शिथिल किया, तब तक वे आगमों का अधिकांश भूल चुके थे। पहिले जिस पुस्तक-परिग्रह को असंयम का कारण समभा था, उसी को संयम का कारण मानने लगे । क्योंकि, वैसान करते तो श्रुत-विनाश का भय था। किन्तु अव क्या हो सकता, था। जो कुछ उन्होंने खोया, वह तो मिल ही नहीं सकता था। लाभ इतना अवस्य हुआ, कि जब से उन्होंने पुस्तक-परिग्रह को संयम का कारण माना, तो जो कुछ आगमिकसंपत्ति उस समय शेप रह गई थी,

<sup>&</sup>quot; पोत्यएमु धेरपेतएमु ससंजमो भवद दशवं० चू० प्० २१.
" कालं पुण पदुच्च चरणकरणट्टा प्रयोच्छित्तिनिमत्तं व गेल्हमाणस्त पोत्यए संजमो भवद, दशवं० चू० प० २१.

| दिगम्बर <sup>२२</sup> | इवेताम्बर <sup>२३</sup>            |
|-----------------------|------------------------------------|
| केवली-गौतम १२ वर्षः   | . मुधर्मा <sup>२४</sup> २० वर्षे : |
| सुधर्मा १२ "          | जम्बू. ४४ "                        |
| जम्बू ३८ ,,           | ,                                  |
| श्रुतकेवली-विष्णु१४ " | प्रभव ११,,                         |
| नन्दिमित्र १६ "       | शय्यंभव २३ "                       |
| अपराजित २२ ,,         | ंयशोभद्र ५० "                      |
| गोवर्घन १६ "          | संभूतिविजय = ,,                    |
| भद्रवाहु २६ "         | भद्रवाहु १४ ,,                     |
| १६२ वर्ष              | १७० वर्ष                           |

सारांग यह है, कि गणधर-प्रथित १२ अंगों में से प्रथम वाचना के समय चार पूर्व च्यून १२ अंग श्रमणसंघ के हाथ लगे। क्योंकि स्यूलभद्र यद्यपि सूत्रतः सम्पूर्णश्रुत के ज्ञाता थे, किन्तु उन्हें चार पूर्व की वाचना दूसरों की देने का अधिकार नहीं था। अतएव तब से संघ में श्रुतकेवली नहीं, किन्तु दशपूर्वी हुए और अंगों में से उनने ही श्रुत की सुरक्षा का प्रश्न था।

अनुयोग का पृथवकरण और पूर्वी का विच्छेद :

देवताम्बरों के मत से दशपूर्वों की परंपरा का अन आचार्य वक्ष के साथ हुआ। आचार्य वक्ष की मृत्यु विक्रम ११४ में हुई अर्थात वीरात् १८४। इसके विपरीत दिगम्बरों की मान्यता के अनुसार अन्तिम दश-पूर्वी धर्मसेन हुए और वीरात् ३४१ के बाद दशपूर्वी का विच्छेद हुआ अर्थात् श्रुतकेवली का विच्छेद दिगम्बरों ने देवताम्बरों से आठ वर्ष पूर्व माना और दशपूर्वी का विच्छेद २३६ वर्ष पूर्व माना। तात्पर्य यह है, कि श्रुति-विच्छेद की गति दिगम्बरों के मत से अधिक तेज है।

द्वेताम्बरों और दिगम्बरों के मत से दशपूर्वधरों की सूची इस प्रकार है—

२२ घवला पुरु र प्रस्तार पुरु २६.

र के इण्डियन घेंग्टी के भाव ११ सप्टेब् पूर २४५--- रश्ह बीरनिक पूर ६२.

रे सुषमां केवल्यावस्था में आठ वर्ष रहे, उसके पहले छद्मन्य के रूप में रहे.

| विगम्बर <sup>२</sup> | 4   |        | श्वेताम्बर <sup>श</sup> |       |                       |
|----------------------|-----|--------|-------------------------|-------|-----------------------|
| विशाखाचार्य          | १०  | वर्ष   | स्थूलभद्र               | ४५    | वर्ष                  |
| प्रोप्ठिल            | 38  | ,,     | महागिरि                 | ξo    | ,,                    |
| क्षत्रिय             | १७  | ,,     | सुहस्तिन्               | ४६    | **                    |
| जयसेन                | २१  | 11     | गुणसुन्दर               | ४४    | **                    |
| नागसेन               | १८  | **     | कालक                    | ४१    | "(प्रज्ञापना कर्त्ता) |
| सिद्धार्थ            | १७  | 17     | स्कंदिल (सांडिल्य)      | ) ३८  | ,,                    |
| धृतिषेण              | १८  | **     | रेवती मित्र             | ३६    | **                    |
| विजय                 | 83  | ,,     | आर्य मंगू               | २०    | ,,                    |
| वुद्धिलग             | २०  | ,,     | आर्य धर्म               | २४    | 11                    |
| देव                  | १४  | ,,     | भद्रगुप्त               | 3€    | ,,                    |
| धर्मसेन              | १६  | ,,     | श्रीगुप्त               | १५    | **                    |
|                      |     |        | वच्च                    | ३६    | ,                     |
|                      | _   |        |                         | _     |                       |
|                      | १८  | ३ वर्ष |                         | ४१४   | वर्ष                  |
| +                    | १६२ | = ३४   | x +                     | -१७०: | <b>=</b> ५५४          |

आर्यं बच्च के बाद आर्यं रिक्षत हुए। १३ वर्ष तक सुग-प्रधान रहे। उन्होंने शिष्यों को भिवष्य में मित, मेघा, घारणा आदि से रिहत जान करके अनुयोगों का विभाग कर दिया। अभी तक किसी एक सूत्र की व्याख्या चारों प्रकार के अनुयोगों से होती थी। उसके स्थान में उन्होंने विभाग कर दिया कि अमुक सूत्र की व्याख्या केवल एक ही अनुयोगपरक की जाएगी जैसे—चरणकरणानुयोग में कालिक श्रुत ग्यारह अंग, महाकल्पश्रुत और छेदसूत्रों का समावेश किया। धर्मकथानुयोग में ऋषिमापितों का; गणितानुयोग में सूर्यं प्रज्ञाप्तिका, और दृष्टिवाद का द्रव्यानुयोग में समावेश कर दिया। भ

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup> धवला पु० १ प्रस्ता० पु० २६.

<sup>&</sup>lt;sup>२६</sup> मेरतंग-विचारश्रेणी, वीरनि० प० ६४.

र आवश्यक निर्मुक्ति ३६३-७७७. विशेषावश्यकभाष्य २२०४-२२६४.

जब तक इस प्रकार के अनुयोगों का विभाग नहीं था, तब तक आचार्यों के लिए प्रत्येक सूत्रों में विस्तार से नयावतार करना भी आवश्यक था, किन्तु जब से अनुयोगों का पार्थक्य किया गया, तब से नयावतार भी अनावश्यक हो गया।

आर्यरक्षितके बाद श्रुतका पठन-पाठन पूर्ववत् नहीं चला होगा और पर्याप्त मात्रा में शिथिलना हुई होगी, यह जबत बातसे स्पष्ट है। अतएव श्रुतमें जतरोत्तर ह्रास होना भी स्वाभाविक है। स्वयं आर्यरक्षित के लिए भी कहा गया है, कि वे सम्पूर्ण नवपूर्व और दशम पूर्व के २४ यविक मात्र के अभ्यासी थे।

आयं रिक्षित भी अपने सभी शिष्यों को ज्ञात श्रुत देने में असमर्थ ही हुए। उनकी जीवन कथा में कहा गया है, कि उनके शिष्यों में से एक दुर्विलका पुष्पिमत्र ही सम्पूर्ण नवपूर्व पढ़ने में समयं हुआ, किन्तु वह भी उसके अभ्यास के न कर सकने के कारण नवम पूर्व को भूल गया<sup>क</sup>। उत्तरोत्तर पूर्वों के विद्येषपाठियों का हास होकर एक समय वह आया, जब पूर्वों का विद्येषज्ञ कोई न रहा। यह स्थिति बीर निर्वाण के एक हजार वर्ष वाद हुई<sup>38</sup>। किन्तु दिगम्बरों के कथनानुसार बीरिनर्वाण सं० ६=३ के बाद हुई।

## माथुरी वाचनाः

नन्दी सुत्र की चूणि में उल्लेख है<sup>3</sup>, कि द्वाद्यवर्षीय दुष्काल के कारण ग्रहण, गुणन एवं अनुप्रेक्षा के अभाव में सूत्र नष्ट हो गया। आये स्कंदिल के सभापितत्व में बारह वर्ष के दुष्काल के बाद नापुसंप मचुरा में एकत्र हुआ और जिसको जो याद या, उसके आधार पर कालिकश्रुत को ब्यवस्थित कर लिया गया। वर्षोंकि यह वाचना मधुरा में हुई। अन्त्य यह मायुरी बाचना कहलाई। कुछ लोगों का कहना है, कि सुत्र

र आवदयक निर्युदित ७६२. विदीया० २२७६.

<sup>&</sup>lt;sup>२९</sup> विशेषा० टी० २५११.

<sup>5</sup>º भगवती • २.८, सत्तरिसयटाण-१२७-

तो नष्ट नहीं हुआ, किन्तु प्रधान अनुयोगधरों का अभाव हो गया । एक स्कंदिल आचार्य ही बचे थे, जो अनुयोगधर थे । उन्होंने मथुरा में अन्य साधुओं को अनुयोग दिया । अतएव वह माथुरी वाचना कहलाई ।

इससे इतना तो स्पष्ट है, कि दुवारा भी दुष्काल के कारण श्रुतकी दुरवस्था हो गई थी। इस वार की संकलना का श्रेय आचार्य स्कंदिल को है। मुनि श्री कल्याणिवजयजी ने आचार्य स्कंदिल का युग-प्रधानत्व काल वीरिनर्वाण संवत् ८२७ से ८४० तक माना है। अतएव यह वाचना इसी बीच हुई होगी। 3२ इस बाचना के फलस्वरूप आगम लिये भी गए।

#### वालभी वाचना:

जय मथुरा में वाचना हुई थी, उसी काल में वलभी में नागार्जुन सूरि ने श्रमणसंघ को एकत्र करके आगमों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया था। और 'वाचक नागार्जुन और एकत्रित संघ को जो-जो आगम और उनके अनुयोगों के उपरांत प्रकरण ग्रन्थ याद थे, वे लिख लिए गए और विस्मृत स्थलों को पूर्वापर संबंध के अनुसार ठीक करके उसके अनुसार वाचना दी गई 31 ('इसमें प्रमुख नागार्जुन थे। अतएव इस वाचना को 'नागार्जुनीय वाचना' भी कहते है।

## देवधिगणि का पुस्तक-लेखन:

"उपर्युक्त वाचनाओं के सम्पन्न हुए करीव डेढ़ सौ वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका था, उस समय फिर वलभी नगर में देविधिगणि क्षमाध्यमण की अध्यक्षता में श्रमणसंघ इकट्ठा हुआ, और पूर्वोक्त दोनों वाचनाओं के समय लिखे गए सिद्धान्तों के उपरान्त जो-जो ग्रन्थ-प्रकरण मौजूद थे, उन सब को लिखाकर सुरक्षित करने का निश्चय किया। इस श्रमण-समवसरण में दोनों वाचनाओं के सिद्धान्तों का परस्पर सम-न्वय किया गया और जहाँ तक हो सका भेदभाव मिटा कर उन्हें एकरूप

<sup>&</sup>lt;sup>3२</sup> वोरनि पृ० १०४.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> योरनि० पु० ११०.

कर दिया। जो महत्वपूर्ण भेद थे, उन्हें पाठान्तर के रूप में टीका-चूणिओं में संगृहीत किया। कितनेक प्रकीर्णक ग्रन्थ जो केवल एक ही बाचना में थे, बैसे के बैसे प्रमाण माने गए<sup>34</sup>।"

यही कारण है, कि मूल और टीका में हम 'वायणंतरे पुण' या 'नागार्जुनीयास्तु पठन्ति' जैसे उल्लेख पाते हैं "।

यह कार्य वीरनिर्वाण सं० ६=० में हुआ और वाचनान्तर के अनुसार ६६३ में हुआ।

वर्तमान में जो आगमग्रन्थ उपलब्ध हैं उनका अधिकांश इसी समय में स्थिर हुआ था।

नन्दी सूत्र में जो सूची है, उसे ही यदि बलभी में पुस्तकारूढ़ सभी आगमों की सूची मानी जाए, तब कहना होगा, कि कई आगम उक्त लेखन के बाद भी नष्ट हुए हैं। विशेष करके प्रकीणक तो अनेक नष्ट हो गए हैं। केवल बीरस्तव नामक एक प्रकीणक और पिण्ड-निर्युक्त ऐसे हैं जो, नन्दीसूत्र में उल्लिखित नहीं है, किन्तु स्वेताम्बरों को आगमरूप से मान्य हैं।

## पूर्वों के आधार से बने ग्रन्थ :

दिगम्बर और द्वेताम्बर दोनों के मत से पूर्वों का विच्छेद हो गया है, किन्तु पूर्वगत श्रुत का विषय सर्वया लुप्त हो गया हो, यह वात नहीं। क्योंकि दोनों संप्रदायों में कुछ ऐसे प्रन्य और प्रकरण मौजूद हैं, जिनका आधार पूर्वों को बताया जाता है। दिगम्बर आवार्यों ने पूर्व के आधार पर हो पट्लण्डागम और कपायप्राभृत को रचना को है। यह आगे बताया जाएगा। इस विषय में द्वेताम्बर मान्यता का वर्णन किया जाता है।

इवेतांवरों के मत से दृष्टिवाद में ही संपूर्ण वाङ्मम का अवतार होता है, किन्तु दुवलमति पुरुष और स्त्रियों के लिए ही दृष्टिवाद के

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> वही पु० ११२.

उ वही ए० ११६.

विषय को लेकर घोप प्रन्यों की सरल रचना होती है<sup>36</sup>। इसी मत को मान करके यह कहा जाता है, कि गणधर सर्व प्रथम पूर्वों की रचना करते हैं, और उन्हों पूर्वों के आधार से शेप अङ्गों की रचना करते हैं<sup>38</sup>।

यह मत ठीक भी प्रतीत होता है। किन्तु इसका तात्पर्य इतना ही समभना चाहिए, कि वर्तमान आचारांग आदि से पहले जो झास्त्रज्ञान श्रुतरूप में विद्यमान था, वही पूर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी के आधार पर भगवान महावीर के उपदेशों को ध्यान में रख कर द्वादशांग की रचना हुई, और उन पूर्वों को भी वारहवें अंग के एक देश में प्रविद्य कर दिया गया। पूर्व के ही आधार पर जब सरल रीति से प्रन्थ बने, तब पूर्वों के अध्ययन अध्यापन की रुचि कम होना स्वाभाविक है। यही कारण है, कि सर्वप्रथम विच्छेद भी उसी का हुआ।

यह तो एक सामान्य सिद्धान्त हुआ। किन्तु कुछ ग्रन्थों और प्रकरणों के विषय में तो यह स्पष्ट निर्देश है, कि उनकी रचना अमुक पूर्व से की गई है। यहाँ हम उनकी सूत्री देते हैं-जिससे पता चल जाएगा, कि केवल दिगम्बर मान्य पट्खण्डागम और कपायप्रामृत ही ऐसे ग्रन्थ नहीं, जिनकी रचना पूर्वों के आधार से की गई है, किन्तु स्वेतावरों के आगमरूप से उपलब्ध ऐसे अनेक ग्रन्थ और प्रकरण हैं, जिनका आधार पूर्व ही है।

१. महाकल्प श्रुत नामक आचारांग के निशीधाध्ययन की रचना, प्रत्याख्यान पूर्व के तृतीय आचार वस्तु के बीसर्वे पाहुड से हुई है<sup>35</sup>।

२. दशवैकालिक सूत्र के धर्मप्रज्ञस्ति अध्ययन की आत्मप्रवाद पूर्व से, पिण्डैपणाध्ययन की कर्मप्रवाद पूर्व से, वाक्यशुद्धि अध्ययन की

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> विशेषा० गा० ५५१-५५२. बृहत्० १४५-१४६.

उण नन्दो भूणि पु० १६, आवश्यकानिर्मुक्ति २६२-३. इसके विपरीत बूसरा मत सर्वप्रमम आचारांग को रचना होती है और कमशः शेष मंगों को-आचा० निर्मु० प्त, ६. खाचा० चूणि पु० ३. घवता पु० १, पु० ६५.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> आचा० ति० २६१.

सत्पप्रवाद पूर्व से और शेप अध्ययनों की रचना नवम प्रत्यास्यान पूर्व के तृतीय वस्तु से हुई है। इसके रचयिता शय्यंभव है।

३. आचार्य भद्रवाहुने दशाश्रुतस्कंध, कल्प और व्यवहार मूत्र की रचना प्रत्याख्यान पूर्व से की है।

४. उत्तराध्ययन का परीपहाध्ययन कर्मप्रवाद पूर्व से उद्धृत है।

डनके अलावा आगमेतर साहित्य में विशेष कर कम साहित्य का आधिकांश पूर्वोद्धृत है, किन्तु यहाँ अप्रस्तुत होने से उनकी चर्चा नहीं की जाती है।

#### द्वादश अंग :

अब यह देखा जाए, कि जैनों के द्वारा कौन-कौन से ग्रन्थ वर्त-मान में ब्यवहार में आगमरूप से माने गए हैं ?

जैनों के तीनों सम्प्रदायों में इस विषय में तो विवाद है ही नहीं, कि सकल श्रुत का मूलाघार गणधर प्रथित द्वादशांग है, तीनों सम्प्रदाय में वारह अंगों के नाम के विषय में भी प्रायः एक मत है। वे यारह अंग ये हैं—

१. आचार २. मूत्रकृत ३. स्थान ४. समबाय ४. ज्यास्थाप्रकृति ६. ज्ञातृधर्मकथा ७. उपासकदशा ६. अतक्रह्शा ६. अनुत्तरोपपातिकदशा १०. प्रदनव्याकरण ११. विपाल १२. दृष्टियाद ।

तीनों सम्प्रदायों के विचार से अन्तिम अंग दृष्टिवाद का सर्वप्रथम लोग हो गया है।

# दिगम्बर मत से श्रुत का विच्छेद :

दिगम्बरों का कहना है, कि बीर-निर्वाण के बाद थुत का कमझः हास होते होते ६ ६ ३ वर्ष के बाद कोई अंगघर या पूर्वघर आचार्य रहा हो नहीं। अंग और पूर्व के अंगमाप्त के जाता आचार्य हुए। अंग और पूर्व के अंगमाप्त में होने वाले पुष्पदंत और भूतवित आचार्यों के परम्परा में होने वाले पुष्पदंत और भूतवित आचार्यों ने पट्चण्डामम की रचना दूसरे अधारणीय पूर्व के अंग के आघार से की, और आचार्य गुणधर ने पांचवें पूर्व होने प्रवाद के अंग

के आधार से कपायपाहुड की रचना की<sup>४०</sup> । इन दोनों ग्रंथों को दिगम्बर आम्नाय में आगम का स्थान प्राप्त है। उसके मतानुसार अंग-आगम लप्त हो गए है।

दिगम्बरों के मत से वीर-निर्वाण के बाद जिस कम से श्रुत का

लोप हुआ, वह नीचे दिया जाता है<sup>४९</sup>---३. केवली-गौतमादि पूर्वीकत-६२ वर्ष श्रुतकेवली—विष्णु आदि पूर्वोक्त— ,१०० वर्ष ११. दशपूर्वी—विशाखाचार्य आदि पूर्वेनित-१८३ वर्ष प्रकावशांगधारी—नक्षत्र जसपाल (जयपाल) २२० वर्ष वावडु ध्रुवसेन कंसाचार्य ४. श्राचारांगधारी—मुभद्र यशोभद्र यशोवाह ११८ वर्ष लोहाचार्य ६८३ वर्ष

### विगम्बरों के अंगबाह्य ग्रंथ:

उक्त अंग के अतिरिक्त १४ अंगवाह्य आगमों की रचना भी स्यविरों ने की थी, ऐसा मानते हुए भी दिगम्बरों का कहना है, कि उन अंगवाह्य आगम का भी लोप ही गया है। उन चौदह अंगवाह्य आगमीं के नाम इस प्रकार हैं—

१ सामायिक २ चतुर्विशतिस्तव ३ वंदना ४ प्रतिक्रमण ५ वैनियक ६ कृति-कर्म ७ दशवैकालिक 🖒 उत्तरींच्येयन है कल्पे थेवहारे १० कल्पाकल्पिक ११ महाकल्पिक १२ पुण्डरीक १३ महापुण्डरीक १४ निद्यीथिका<sup>४२</sup>।

४° धवला पु० १ प्रस्ता० पू० ७१, जयववला पू० ८७.

४° बेखो जयधवला प्रस्ता० पू० ४६.

४ जमम्बन्ता पूर २४ मदला पुर १, पूर ६६ गोसट्टसार जीवर ३६७, ३६०,

व्वेताम्बरों के दोनों सम्प्रदायों के अंगवाह्य ग्रंथों की और तद्गत अध्ययनों की सूची को देखने से स्पष्ट हो जाता है, कि उक्त १४ दिगम्यर मान्य अंगबाह्य आगमों में से अधिकांश द्वेताम्बरों के मत से मुरक्षित है। उनका विच्छेद हुआ ही नही।

दिगम्बरों ने मूलआगम का लोप मान कर भी कुछ ग्रन्थों को आगम जितना ही महत्त्व दिया है, और उन्हें जैन वेद की संज्ञा देकर प्रसिद्ध चार अनुयोगों में विभक्त किया है। वह इस प्रकार है---

- प्रथमानुयोग—पद्मपुराण (रिविषेण), हरिवंशपुराण (जिनसेन), आदिपुराण (जिनसेन) उत्तर-पुराण (गुणभद्र)।
- २. करणानुयोग-सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, जयधवल ।
- ३. द्रध्यानुयोग-प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, पञ्चा-स्तिकाय, (ये चारों कुन्दकुन्दकृत) नत्त्वार्था-धिगम सूत्र (उमास्वाति कृत) और उसकी समन्तभद्र\*3,पूज्यपाद, अकलञ्च, विद्यानन्द आदि कृत टीकाएँ, आप्तमीमांसा (समन्तभद्र) और उसकी अकलञ्क, विद्यानन्द आदि कृत टीकाएँ ।
- ४. चरणानुयोग-मूलाचार (बट्टकेर), त्रिवर्णाचार, रत्नकरण्ड-श्रावकाचार ४४।

इस सूची से स्पष्ट है, कि इस में दशवीं शताब्दी तक लिखे गए ग्रंथों का समावेश हुआ है।

#### स्थानकवासी के आगम-प्रन्य :

स्वेताम्बर स्थानकवासी संप्रदाय के मत से दृष्टिवाद को छो**ड़** कर सभी अंग सुरक्षित हैं। अंगबाह्य के विषय में इस मंप्रदाय का मत है, कि केवल निम्नलिखत ग्रंथ ही मुरक्षित हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>४3</sup> अनुपताय है.

४४ जैनवर्म पु० १०७ हिस्ट्री ओफ इन्डियन निटरेचर मा० २ पु० ४७४.

श्रंगबाह्य में १२ उपांग, ४ छेद, ४ मूल और १ आवश्यक इस प्रकार केवल २१ ग्रंथों का समावेश है, वह इस प्रकार से है—

१२ उपांग—१ औपपातिक २ राजप्रक्तीय ३ जीवाभिगम
४ प्रज्ञापना ५ सूर्यप्रज्ञप्ति ६ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति
७ चन्द्रप्रज्ञप्ति = निरयावली ६ कल्पावर्तसिका
१० पुष्पिका ११ पृष्पचुलिका १२ वृष्ण्विसा ।

शास्त्रोद्धार मीमांसा में (पृ०४१) पूज्य अमोलख ऋषि ने लिखा है, कि चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रज्ञप्ति ये दोनों ज्ञाताधर्म के उपांग हैं। इस अपवाद को ध्यान में रखकर कमग्नः आचारांग का औपपातिक आदि कम से अंगों के साथ उपांगों की योजना कर लेना चाहिए।

> ४ छेद-- १ व्यवहार २ वृहत्कत्प ३ निशीय ४ दशान्ध्रतस्कंध । ४ मूल-- १ दशवैकालिक २ उत्तराध्ययन ३ नन्दी ४ अनुयोग द्वार ।

१ ग्रावश्यक—इस प्रकार सब मिलकर २१ अंगवाहा-ग्रन्थ वर्तमान में है।

२१ अगवाहा-प्रन्थों को जिस रूप में स्थानकवासियों ने माना है, क्वेताम्बर मूर्तिपूजक उन्हें उसी रूप में मानते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य ग्रंथों का भी अस्तित्व स्वीकार किया है, जिन्हें स्थानकवासी प्रमाणभूत नहीं मानते या लुप्त मानते हैं।

स्थानकवासी के समान उसी संप्रदाय का एक उपसंप्रदाय तेरह पंथ को भी ११ अंग और २१ अंगवाह्य प्रथों का ही अस्तित्व और प्रामाण्य स्वीकृत है अन्य ग्रंथों का नहीं।

इन दोनों सम्प्रदायों में निर्युक्ति आदि ग्रंथों का प्रामाण्य अस्वीकृत है।

यद्यपि वर्तमान में कुछ स्थानकवासी साधुओं की, आगम के इतिहास के प्रति दृष्टि जाने से तथा आगमों की निर्युक्ति जैसी प्राचीन है है है, और वे यह कि

२६

करने लगे हैं, कि दशवैकालिक आदि शास्त्र के प्रणेता गणधर नहीं, किन्तु शस्यंभव आदि स्यविर हैं, तथापि जिन लोगों का आगम के टीका-टिप्पणियों पर कोई विश्वास नहीं तथा जिन्हें संस्कृत टीका प्रन्थों के अभ्यास के प्रति अभिष्ठि नहीं है उन साम्प्रदायिक मनोवृत्ति वालों का यही विश्वास प्रतीत होता है, कि अंग और अंगवाह्य दोनों प्रकार के आगम के कर्ता गणधर ही थे, अन्य स्थविर नहीं भी

#### इवेताम्बरों के आगम ग्रंथ:

यह तो कहा ही जा चुका है, कि अंगों के विषय में किसी का भी मतभेद नहीं। अतएव ब्वेताम्बरों को भी पूर्वोक्त १२ अंग मान्य हैं, जिन्हें अन्य दिगम्बरादि ने माना है। अन्तर यही है, कि दिगम्बरों ने १२ अगों को पूर्वोक्त कम से विच्छेद माना, जबिक ब्वेताम्बरों ने सिर्फ अन्तिम अंग का विच्छेद माना। उनका कहना है, कि भगवान महावीर के निर्वाण के १००० वर्ष बाद ही पूर्वगत का विच्छेद हैं हुआ है।

जब तक उसका विच्छेद नहीं हुआ था, आचार्यों ने पूर्व के विषयों को लेकर अनेक रचनाएँ की थीं। इस प्रकार की अधिकांश रचनाओं का समावेस अंग बाह्य में किया गया है। कुछ ऐसी भी रचनाएँ हैं, जिनका समावेस अंग में भी किया गया है।

दिगम्बरों ने १४, स्थानकवासियों ने २१ और ब्वेताम्बरों ने ३४ अंगबाह्य ग्रन्थ माने हैं।

इवेताम्बरों के मत से उपलब्ध ११ अंग और ३४ अंगबाह्य ग्रन्थों की सची इस प्रकार है—

११ ग्रंग-पूर्वोक्त आचारांग आदि।

१२ उपांग-औपपातिक आदि पूर्वोक्त ।

... १० प्रकीणक-१ चतुः शरण २ आतुरप्रत्याख्यान ३ भक्तपरिज्ञा

४ संस्तारक ५ तंदुलवैचारिक ६ चन्द्रवेध्यक

७ देवेन्द्रस्तव = गणिविद्या ६ महाप्रत्याख्यान

### १० वीरस्तव<sup>४</sup> ।

- ६. छेदसूत्र-१ निजीय २ महानिजीय ३ व्यवहार ४ दशाश्रुत-स्कंध ५ वृहत्करूप ६ जीतकरूप।
- ४. मूल–१ उत्तराध्ययन २ दशवैकालिक ३ आवश्यक ४ पिंड-निर्म्षित<sup>४८</sup>।
  - २. चूलिकासूत्र-१ नन्दीसूत्र २ अनुयोगद्वार ।

### आगमों का रचनाकाल:

- जैसा कि हमने देखा, आगमशब्दवाच्य एक ग्रन्य नहीं, किन्तु अनेक व्यक्ति कर्नुक अनेक ग्रंथों का समुदाय है। अनएव आगम की रचना का कोई एक काल बनाया नहीं जा सकता। भगवान् महावीर का उपदेश विक्रम पूर्व ५०० वर्ष में ग्रुरू हुआ। अनएव उपलब्ध किसी भी आगम की रचना का उसके पहले होना संभव नहीं है, और दूसरी ओर अंतिम वाचना के आधार पर पुस्तक लेखन वलभीमें विक्रम सं० ५१० (मतान्तर से ५२३) में हुआ। अतएव तदन्तर्गत कोई शास्त्र विक्रम ५२५ के बाद का नहीं हो सकता । इस मर्यादा को ध्यान में रखकर हमें सामान्यतः आगम की रचना के काल का विचार करना है।

अंग ग्रंथ गणधर कृत कहे जाते है, किन्तु उनमें सभी एक से प्राचीन नहीं हैं। आचारांग के ही प्रथम और दितीय श्रुतस्कंघ भाव और भाषा में भिन्न हैं। यह कोई भी देखने वाला कह सकता है। प्रथम श्रुतस्काध दितीय से ही नहीं, किन्तु समस्त जनवाङ्मय में सबसे प्राचीन अंग है। उसमें परिवर्षन और परिवर्तन सर्वथा नहीं है, यह तो नहीं कहा जा सकता। किन्तु उसमें नया सबसे कम मिलाया गया है, यह तो

विशासकीणंक कुछ परिवर्तन के साथ भी निनाए जाते हैं, देखों केनोनिकल लिटरेचर श्रोफ जैन्स प्र० ४४-४१.

४८ किसी के मत से स्रोधनिर्मुबित भी इसमें समाविष्ट हैं. कोई पिण्डनिष्टु बित के स्थान में स्रोधनिर्मुबित को मानते हैं.

भ चतुः तरण और भक्तपरिक्षा जैसे प्रकीणक जिनका उल्लेख नग्बो में नहीं है, में दसमें अपवाद हैं। में प्रन्य कब आगमान्तर्गत कर लिए गए कहना कठित है,

निश्चयपूर्वक कहा ही जा सकता है। वह भगवान् के साक्षात् उपदेश रूप न भी हो, तब भी उसके अत्यन्त निकट तो है ही। इस स्थिति में उसे हम विकम पूर्व ३०० से बाद की संकलना नहीं कह सकते। अधिक संभव यही है, कि वह प्रथम वाचना की संकलना है। आचारांग का द्वितीय शुत स्कन्ध आचार्य भद्रवाह के बाद की रचना होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रथम श्रुतस्कंध की अपेक्षा भिक्षुओं के नियमोपनियम के वर्णन में विकसित भूमिका की मूचना मिलती है। इसे हम विकम पूर्व दूसरी शताब्दी से इधर की रचना नहीं कह सकते। यही बात हम अन्य सभी अगों के विषय में सामान्यतः कह सकते हैं। किन्तु इसका मतलव यह नहीं है, कि उसमें जो कुछ संकलित है, वह इसी शताब्दी का है। वस्तु तो पुरानी है, जो गणधरों की परम्परा से चली आती थी, उसी को संकलित किया गया। इसका मतलब यह भी नहीं समभना चाहिए, कि विकम पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद इनमें कूछ नया नहीं जोड़ा गया है। स्थानांग जैसे अंग ग्रन्थों में बीर निर्वाण की छठी शताब्दी की घटना का भी उल्लेख आता है। किन्तु इस प्रकार के कुछ अंशों की छोड़ करके बाकी सब भाव पुराने ही हैं। भाषा में यत्र-तत्र काल की गति और प्राकृत भाषा होने के कारण भाषा-विकास के नियमानुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है । क्योंकि प्राचीन समय में इसका पठन-पाठन लिखित ग्रंथों से नहीं किन्तु, कण्ठोपकण्ठ से होता था। प्रश्न व्याकरण अंग का वर्णन जैसा नर्न्दा मूत्र में है, उसे देखते हुए उपलब्ध प्रश्न व्याकरण अंग समूचा ही बाद की रचना हो, ऐसा प्रतीत होता है। बल भी वाचना के बाद कब यह अंग नष्ट हो गया और कब उसके स्थान में नया बनाकर जोड़ा गया, इसके जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं, इतना ही कहा जा सकता है, कि अभयदेव की टीका, जो कि वि० १२ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई है, से पहले वह कभी का बन चकाथा।

अब उपांग के समय के बारे में विचार कमप्राप्त है। प्रज्ञापना का रचनाकाल निश्चित ही है। प्रज्ञापन के कर्ता आर्य स्थाम हैं। उनका दूसरा नाम कालकाचार्य (निगोदन्याख्याता) है कि इनको वीरिनर्वाण सं ० ३३५ में मुगप्रधान पद मिला है। और वे उस पद पर ३७६ तक वने रहे। इसी काल की रचना प्रजापना है। अतएव यह रचना विकमपूर्व १३५ से हं४ के वीच की होनी चाहिए। दोप उपांगों के कर्ता का कोई पता नहीं। किन्तु इनके कर्ता गणधर तो नहीं माने जाते। अन्य स्थिवर माने जाते हैं। ये सब किसी एक ही काल की रचना नहीं हैं।

चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति और जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति इन तीन उपांगों का समावेश दिगम्बरों ने दृष्टिवाद के प्रथम भेद परिकर्म में किया है "। नन्दी सूत्र में भी उनका नामोल्लेख है। अतएव ये ग्रंथ स्वेताम्बर-दिगम्बर के भेद से प्राचीन होने चाहिए। इनका समय विक्रम सं० के प्रारम्भ से इधर नहीं आ सकता। शेप उपांगों के विषय में भी सामान्यत: यही कहा जा सकता है। उपलब्ध चन्द्रप्रज्ञप्ति में और सूर्य प्रज्ञप्ति में कोई विशेष भेद नहीं। अत: संभव है, कि मूल चन्द्रप्रज्ञप्ति विच्छित्र हो गया हो।

प्रकीर्णकों की रचना के विषय में यही कहा जा सकता है, कि उनकी रचना समय-समय पर हुई है। और अन्तिम मर्यादा वालभी वाचना तक खींची जा सकती है।

छेदसूत्र में दशाश्रुत, बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्रों की रचना भद्रवाहु ने की है अतएव उनका समय वीरिनर्वाण संवत् १७० से इघर नहीं हो सकता। विकम सं० ३०० के पहले वे वने थे। इनके ऊपर निर्मुत्ति भाष्य आदि टीकाएँ वनी हैं। अतएव इन ग्रंथों में परिवर्तन की संभावना नहीं है। निशीधसूत्र तो आचारांग की चूलिका है, अतएव वह भी प्राचीन है। किन्तु जीतकल्प तो आचार्य जिनभद्र की रचना है। जब पञ्चकल्प नण्ट हो गया, तव जीतकल्प को छेद में स्थान मिला होगा। यह कहने की अपेक्षा यही कहना ठीक होगा, कि वह कल्प-व्यवहार और निशीध के सारसंग्रहरूप है। इसी आधार पर उसे छेद में

<sup>&</sup>lt;sup>५०</sup> बोरनि० पु०६४.

भी धवला प्रस्तावना पु० २, पृ० ४३.

स्थान मिला है। महानिशीथ सूत्र जी उपलब्ध हैं, वह वही है, जिसे आचार्य हिरिभद्र ने नष्ट होते वचाया। उसकी वर्तमान संकलना का श्रेय आचार्य हिरिभद्र को है। अतएव उसका समय भी वहीं मानना चाहिए, जो हिरिभद्र को है। किन्तु वस्तु तो वास्तव में पुरानी है।

मुलसूत्रों में दशवैकालिक सूत्र आचार्य शस्यम्भव की कृति है। उनको युग-प्रधान पद बीर नि० सं० ७५ में मिला, और वे उस पद पर मृत्य तक वीर नि० ६८ तक बने रहे। दशबैकालिक की रचना विक्रम पूर्व ३६५ और ३७२ के बीच हुई है। दशवैकालिक सूत्र के विषय में हम इतना कह सकते है, कि तद्गत चूलिकाएँ, सम्भव हैं बाद में जोड़ी गई हों। इसके अलावा उसमें कोई परिवर्तन या परिवर्धन हआ हो यह सम्भव नहीं । उत्तराध्ययन किसी एक आचार्य की कृति नहीं, और न वह एक काल की कृति है। फिर भी उसे विकम पूर्व इसरी या तीसरी शताब्दी का मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं। आवश्यकं मुत्र अंग बाह्य होने से गणधरकृत नहीं हो सकता, किन्तु वह समकालीन किसी स्थविर की रचना होनी चाहिए । साधुओं के आचार में 'नित्योपयोग में आनेवाला यह सूत्र है। अतएव इसकी रचना दशवैकालिक से भी पहले मानना चाहिए। अंगों में जहाँ पठन का जित्र आता है, वहाँ सामाइयाइणि एकादसंगाणि'पढ़ने का जिक आता है। इससे प्रतीत होता है कि साधुओंको सर्व प्रथम आवश्यक मूत्र पढ़ाया जाता था । इससे भी यही मानना पड़ता है, कि इसकी रचना विकम पूर्व ४७० के पहले हो चुकी थी। पिण्ड नियुं क्ति, यह दशवैकालिक की नियुं क्ति का अंश है। अतएव वह भद्रवाह द्वितीय की रचना होने के कारण विकम पांचवीं छठी शताब्दी की कृति होनी चाहिए।

चूलिका मूत्रोंमें नन्दी सूत्रकी रचना तो देववाचक की है। जतः उसका समय विक्रमकी छठी बताव्दी से पूर्व होना चाहिए। अनुमीम द्वारसूत्रके कर्ता कीन थे यह कहना कठिन है। किन्तु वह आवश्यक सूत्रके बाद बना होगा, क्योंकि उसमें उसी सूत्रका अनुयोग किया गया है। बहुत कुछ समय है, कि बहुआय रक्षितके बाद बना हो, या उन्होंने बनाया

हो । उसकी रचनाका काल विकंमपूर्व तो अवश्य ही है । यह संभव है, कि उसमें परिवर्धन यत्र-तत्र हुआ हो ।

आगमों के समय में यहाँ जो चर्चा की है, वह अन्तिम नही है। जब प्रत्येक आगम का अन्तर्वाह्य निरीक्षण करके इस चर्चा को परिपूर्ण किया जायगा, तब उनका समयनिर्णय ठीक हो सकेगा। यहाँ तो सामान्य निरूपण करने का प्रयत्न है।

### आगमों का विषय":

जैनागमों में से कुछ तो ऐसे हैं, जो जैन आचार से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे—आचारांग, दशवंकानिक आदि। कुछ उपदेगातमक हैं। जैसे—उत्तराध्यमन, प्रकीर्णक आदि। कुछ तत्कालीन भूगोल और खगोल आदि मान्यताओं का वर्णन करते हैं। जैसे—उम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति, सूर्य-प्रज्ञप्ति आदि। छेदसूत्रोंका प्रधान विषय जैनसाधुओं के आचार सम्बन्धी औत्स-र्गिक और आपवादिक नियमोंका वर्णन तथा प्रायदिवत्तींका विधान करना है। कुछ प्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें जिनमांगेंक अनुयायियोंका जीवन दिया गया है। जैसे—उपासकदशांग, अनुत्तरीपपातिक दशा आदि। कुछमें किन्यत कथाएँ देकर उपदेश दिया गया है। जैसे—जानुष्यमं कथा आदि। विपाक में गुम और अगुभ कर्मका विपाक कथाओं द्वारा बताया गया है। भगवती सूत्रमें भगवान् महाबीरके साथ हुए संवादोंका संग्रह है। वौद्वसुत्तिपटक की तरह नाना विषय के प्रश्नोत्तर भगवतीमें संग्रहीत है।

दर्शनके साथ सम्बन्ध रखने वाले आगम मुख्यरूपसे ये हैं-सूत्रकृत, प्रज्ञापना, राजप्रश्नीय, भगवती, नदी, स्थानांग, समदांय और अनुयोग द्वार ।

सूत्रकृतमें तत्कालीन अन्य दार्शनिक विचारों का निराकरण करके स्वमतकी प्ररूपणा की गई है। भूतवादियोंका निराकरण करके आत्मा का पृथक् अस्तित्व बतलाया है। ब्रह्मबादके स्थानमें नानात्मबाद स्थिर किया है। जीव और दारीर को पृथक् बताया है। कमें और उसके फलकी सत्ता

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> देखो, प्रेमी अभिन्दन प्रत्य.

\$2

स्थिर की है। जगहुत्पत्ति के विषयमें नानावादोंका निराकरण करके विश्वको किसी ईश्वर या अन्य किसी व्यक्तिने नहीं बनाया, वह तो अनादि-अनन्त है, इस सिद्धान्त की स्थापना की गई है। तत्कालीन क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद का निराकरण करके विशुद्ध क्रियावाद की स्थापना की गई है।

प्रज्ञापनामें जीवके विविध भावोंको लेकर विस्तारंसे विचार किया गया है। राजप्रदनीयमें पादवैनाथकी परम्परामें होने वाले केशी-श्रमण ने श्रावस्तीके राजा पएसीके प्रदनोंके उत्तरमें नास्तिकवाद का निराकरण करके आत्मा और तत्सम्बन्धी अनेक तथ्यों को दृष्टान्त और युक्तिपूर्वक समकाया है।

भगवतीसूत्र के अनेक प्रश्नोत्तरों में नय, प्रमाण आदि अनेक दार्श-निक विचार विखरे पड़े हैं।

नन्दीसूत्र जैन दृष्टि से ज्ञानके स्वरूप और भेदोंका विश्वेषण करने-वाली एक सुन्दर एवं सरल कृति है।

स्थानांग और समययांग की रचना वौद्धोंके अंगुतरिनकाय के ढंग की है। इन दोनोंमें भी आरमा, पुद्गल, ज्ञान, नय और प्रमाण आदि विषयों की चर्चा की गई है। भगवान महावीर के शासन में होने वाले निह्नवों का उल्लेख स्थानांगमें है। इस प्रकार के सात व्यक्ति वताए गए हैं, जिन्होंने कालक्रमसे भगवान महावीरके सिद्धांतोंकी भिन्न-भिन्न वातको लेकर अपना मतभेद प्रकट किया था। वे ही निह्नव कहे गए हैं।

अनुयोगमें शब्दार्थ करनेकी प्रक्रियाका वर्णन मुख्य है, किन्तु प्रसङ्गसे उसमें प्रमाणऔर नयका तथा तत्त्वों का निरूपण भी अच्छे ढंग से हजा है।

### आगमों की टीकाए "3:

इन आगमोंकी टीकाएँ प्राकृत और संस्कृतमें हुई हैं। प्राकृत टीकाएँ निर्युक्ति, भाष्य और चूणिके नामसे लिखी गई हैं। निर्युक्ति

५३ वही.

और भाष्य पदामय हैं और चूर्णि गद्यमय हैं, उपलब्ध निर्मुक्तियों का अधिकार भद्रवाहु हितीयका रचना हैं। उनका समय विक्रम पांचवीं या छंडी शताब्दी है। निर्मुक्तियों में मद्रवाहुने अनेक स्थलों पर दार्गिनक चर्चाएं बड़े सुन्दर खंगसे की हैं। विशेषकर बौद्धों तथा चार्वाकोंके विषय में निर्मुक्ति में जहाँ कहीं भी अवसर मिला, उन्होंने अवस्य लिखा है। आत्मा का अस्तित्व उन्होंने सिद्ध किया है। ज्ञानका सूक्ष्म निरूपण तथा अहिसाका तात्त्वक विवेचन किया है। शब्दके अर्थ करनेकी पद्धतिमें तो वे निष्णात थे ही। प्रमाण, नय और निक्षण के विषय में लिखकर भद्रवाहु ने जैन दर्शनकी भूमिका पक्की की है।

किसी भी विषय की चर्चा का अपने समय तक का पूर्ण रूप देखना हो, तो भाष्य देखना चाहिए। भाष्यकारों में प्रसिद्ध संघदासगणी और जिनभद्र हैं। इनका समय सातवों जताब्दी है। जिनभद्रने विशेषावस्यक-भाष्य में आगमिक पदार्थोंका तक संगत विवेचन किया है। प्रमाण, नय और निक्षेप की संपूर्ण चर्चा तो उन्होंने की ही है। इसके अलावा तत्त्वोंका भी तात्त्विक युक्तिसंगत विवेचन उन्होंने किया है। यह कहा जा सकता है, कि दार्गनिक चर्चा का कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस पर जिन-भद्रने अपनी कलम न चलाई हो।

मृहत्कल्प भाष्यमें संघदासगणि ने साधुओंके आहार एवं विहार-शादि नियमोंके उत्सर्ग-अपवाद मार्गकी चर्चा दार्शनिक हंगसे की हैं। इन्होंने भी प्रसंगानुकूल जान, प्रमाण, नय और निक्षेप के विषयमें पर्यान्त लिखा है।

लगभग सातवीं-आठवी शताब्दीकी चूर्णियाँ मिलती हैं। चूर्णि-कारोंमें जिनदास महत्तर प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नन्दीकी चूर्णिक अलावा और भी चूर्णियाँ लिखी हैं। चूर्णियों में भाष्यके ही विषयको संक्षेपमें गर्ध रूपमें लिखा गया है। जातकके ढंगकी प्राकृत कथाएँ इनकी विशेषता है।

जैन आगमों की सबसे प्राचीन संस्कृत टीका आचार्य हरिभद्र ने को है। उनका समय वि० ७५७ से ५५७ के बीचको है। हरिभद्र ने प्राकृत चूणियोंका प्रायः संस्कृतमें अनुवाद ही किया है। यन-तत्र- अपने-दार्शनिक ज्ञानका उपयोग करना भी उन्होंने उनित समभा है। इसलिए हम उनकी टीकाओंमें सभी दर्शनोंकी पूर्वपक्ष रूपसे चर्चा पाते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु जैननत्त्वको दार्शनिक ज्ञान के वल से सुनिश्चितरूपमें स्थिर करने का प्रयस्त भी देखते हैं।

हरिभद्र के बाद शीलांकसूरि ने दशवीं शताब्दी में संस्कृतटीकाओं को रचना की । शीलांकके बाद प्रमिद्ध टीकाकार शान्त्याचार्य हुए।। उन्होंने उत्तराध्ययनकी बृहत्टीका लिखी है। इसके बाद प्रमिद्ध टीकाकार अभयदेव हुए, जिन्होंने नव अंगों पर संस्कृतमें टीकाएँ रचीं। उनका जन्म वि० १०७२ में और स्वर्गवास विक्रम ११३५ में हुआ है। इन दोनों टीकाकारोंने पूर्व टीकाओंका पूरा उपयोग तो किया ही है, अपनी ओर से यव-तत्र नयी दार्शनिक चर्चा भी की है।

यहाँ पर मलधारी हेमबन्द्रका भी नाम उल्लेखनीय है। वे वारहवीं धनाव्दीके विद्वान् थे। किन्तु आगमोंकी संस्कृत टीका करने वालोंमें सर्वथेष्ठ स्थान तो आचार्य मलयिगरिका ही है। प्राञ्जल भाषामें दार्जनिक चर्चाते प्रचुर टीकाएँ यदि देखना हो, तो मलयिगरिकी टीकाएँ देखनी चाहिए। उनको टीका पढ़नेमें शुद्ध दार्जनिक ग्रन्थ पढ़नेका आगन्द आता है। जैनशास्त्रके कर्म, आचार, भूगोल, खगोल आदि सभी विषयोंमें उनकी कलम धारा-प्रवाहसे चलती है और विषयको इनना स्पष्ट करके रखती है, कि किर उस विषयमें दूनरा कुछ देखने की अपेका, मही रहती। जैसे वैदिक परम्परामें बाचस्पति मिश्रने जो भी दर्गन विषय, तन्त्रय होकर उमें लिखा, उसी प्रकार जैन परम्परामें मलयिगरिने भी किया है। वे आचार्य हमचन्द्रके समकालीन थे। अतएय उन्हें वारहवीं शतांदरीका विद्वान मानना चाहिए।

संस्कृत-प्राकृत टीकाओका परिमाण इतना बड़ा था, और विषयोंकी चर्चा इतनी गहन-गहनतर होगई थी, कि बादमें यह आवस्यक समभा गया, कि आगमोंकी शब्दार्थ करनेवाली संक्षिप्त टीकाएँ की जाए। समयकी गतिन संस्कृत और प्राकृत भाषाओंको बोलचालकी भाषासे हटाकर मात्र साहित्यर्क भाषा वना दिया था। तव तत्कालीन अपभ्रं य अर्थात् प्राचीन गुजराती भाषा में वालाववोधों की रचना हुई। इन्हें 'ट्वा' कहते हैं। ऐसे वालाववोधों की रचना करनेवाले अनेक हुए हैं, किन्तु १=वीं सदीमें होने वाल लोकागच्छके धर्मीसह मुनि विशेष रूपसे उल्लेक्टीट हैं। क्योंकि इनकी दृष्टि प्राचीन टीकाओं के अर्थ को छोड़कर कहीं-कहीं स्वसंप्रदाय संमत अर्थ करने की भी रही है।

आगम साहित्य की यह बहुत ही संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है। फिर भी इसमें आगमों के विषय में मुख्य-मुख्य तथ्यों का वर्षेट्र कर दिया गया है, जिससे कि आगे चल कर आगमों के गुरु गम्भीन दार्थनिक सत्य एवं तथ्य को समभने में सुगमता हो सकेंगी। इससे दूनरा लाभ यह भी होगा, कि अध्येयता आगमों के ऐतिहासिक मुख्यों के महत्त्व को हुद्यंगम कर सकेंगे और उनकें दार्शनिक सिद्धान्तों की पृष्टभूमि की भलीभौति समक सकेंगें।

### दर्शन का विकास-क्रम :

जैन दर्शनशास्त्र के विकास-क्रम को चार युगों में विभक्त फ्रिन्न जा सकता है। १. आगम-युग २, अनेकान्तस्थापन-युग ३, प्रस्तक शास्त्रव्यवस्था-युग ४. नवीनन्याय-युग।

युगों के लक्षण युगों के नाम से ही स्पष्ट हैं। कालमर्थाट प्रकार रखी जा सकती है—आगम-युग भगवान महाबीर के निर्देश के लेकर करीब एक हज़ार वर्ष का है (बिठ पूठ ४७०-दिक क्सरा विठ पांचवीं से आठवीं मनाव्दी तक; तोसरा आठवीं रेक कि तक, और चौथा अठारहवीं से आधुनिक समय प्रयंत्ता हन के की विद्यापाओं का मैंने अल्यव संक्षित विवेचन किया है कि तिसर और बौथे युग की बार्यनिक संपत्ति के विद्या है हिस्स सुखलालजी, पठ कैलासचन्द्रजी, पठ महेन्द्रकुमारजी आठिह हम हम

<sup>ं</sup> प्रेमी श्रमिनस्त प्रत्य में मेरा लेल पृश्की ३, तथा हेर्ज्य महिला पिका १.

<sup>&</sup>lt;sup>५५</sup> वही.

३६

पर्याप्त मात्रा में प्रकाश डाला है, किन्तु आगम-युग के साहित्य में जैन दर्शन के प्रमेय और प्रमाण तत्त्व के विषय में स्था क्या मन्तव्य हैं, जनका संकलन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है। अत्तर्ष यहां ज़ैन आगमों के आधार से जन दो तत्त्वों का संकलन करने का प्रयत्न किया जाता है। यह होने से ही, अनेकान्त-युग के और प्रमाणधास्त्र व्यवस्था-युग के विविध प्रवाहों का उद्गम क्या है, आगम में वह है कि नहीं, है तो कैसा है यह स्पष्ट होगा, इतना हो नहीं, विक्त ज़ैन आसार्यों ने मूल तत्त्वों का कैसा पल्लवन और विकसन किया तथा किन नवीन तत्त्वों को तत्कालीन दार्शनिक विचार-धारा में में अपना कर अपने तत्त्वों को व्यवस्थित किया, यह भी स्पष्ट हो सकेगा।

आगम-यूग के दार्शनिक तत्त्वों के विवेचन में मैंने स्वेताम्बर प्रसिद्ध मूल आगमों का ही उपयोग किया है। दिगम्बरों के मूल पट्खण्डा गम आदि का उपयोग मैंने नहीं किया । उन शास्त्रों का दर्शन के साथल अधिक सम्बन्ध नहीं है। उन ग्रन्थों में जैन कर्म-तत्त्व का ही विशेष विवरण है। क्वेताम्वरों के निर्युक्ति आदि टीकाग्रन्थों का कहीं-कहीं स्पप्टीकरण के लिए उपयोग किया है, किन्तू जो मूल में न हो, ऐसी निर्मुक्ति आदि की बातों को प्रस्तुतं आगम युग के दर्शन तत्त्व के निरूपण में स्थान नहीं दिया है। इसका कारण यह है, कि हम आगम साहित्य के दो विभाग कर सकते हैं। एक मूल शास्त्र का तथा दूसरा टीका-निर्युक्ति भाष्य-चूर्णिका। प्रस्तुत में मूल का ही विवेचन अभीष्ट है। उपलब्ध निर्युक्तियों से यह प्रतीत होता है, कि उनमें प्राचीन निर्युक्तियाँ समाविष्ट कर दी गई हैं। किन्तु सर्वत्र यह बताना कठिन है. कि कितना अंग मूले प्राचीन निर्युक्तिका है और कितना अंश भद्रवाहुका है। अतएन निर्युक्ति का अध्ययन किसी अन्य अवसर के लिए स्थिगित रख कर प्रस्तुत में मूल आगम में विजेष कर अंग, उपांग और नन्दी-अनुयोग के आधार पर चर्चाकी जायगी।

40 23 35 38 6



## मगवान महावीर से पूर्व की स्थितिः

वेट से उपनिषद पर्यन्त-विश्व के स्वरूप के विषय में नाना प्रकार के प्रका और उन प्रक्तों का समाधान यह विविध प्रकार से प्राचीन काल से होता आया है। इस बात का साक्षी ऋग्वेद से लेकर जपनिषद और बाद का समस्त दार्शनिक सूत्र और टीका-साहित्य है।

ऋग्वेद का दीर्घतमा ऋषि विश्व के मुल कारण और स्वरूप की खोज में लीन होकर प्रश्न करता है कि इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसे कीन जानता है ? है कोई ऐसा जो जानकार से पूछ करं इसका पता लगावे ? वह फिर कहता है कि अमें तो नहीं जानता किन्तु खोज में इधर-उधर विचरता हैं तो वचन के द्वारा सत्य के दर्शन होते हैं। खोज करते दीर्घतमा ने अन्त में कह दिया कि - "एकं सद्वित्रा बहुधा बदन्ति"। सत् तो एक ही है किन्तू विद्वान उसका वर्णन कई प्रकार से करते हैं। अर्थात एक ही तत्त्व के विषय में नाना प्रकार के वचन प्रयोग देखे जाते हैं।

दीर्घतमा के इस उद्गार में हो मनुष्य-स्वभाव को उस विशेषता का हमें स्पष्ट दर्शन होता है, जिसे हम समन्वयशीलता कहते है । इसी समन्वयजीलता का शास्त्रीय रूप जैनदर्शन-सम्मत स्याद्वाद या अनेकान्तवाद है।

<sup>ै</sup> ऋग्वेद १०.५,२७,==,१२६ इत्यांबि । तैतिरीयोपनिषद् ३.१. । इवेता०१.१.

२ ऋग्वेद १.१६४.४.

ऋग्वेद १.१६४.३७.

ऋग्वेद १.१६४.४६.

नासदीय सूक्त का ऋषि जगत् के आदि कारणरूप उस परम
गंभीर तत्त्व को जब न सत् कहना चाहता है और न असत्, तब यह
नहीं समभना चाहिए कि वह ऋषि अज्ञानी या संशयवादी था, किन्तु
इतना ही समभना चाहिए कि ऋषि के पास उस परम तत्त्व के प्रकाशन
के लिए उपयुक्त शब्द न थे। शब्द की इतनी शक्ति नहीं है कि वह परम
तर्ष्व को संपूर्ण रूप में प्रकाशित कर सके। इसलिए ऋषि ने कह दिया
कि उस समय न सत् था न असत् में शब्द शिक्ती की इस मैं मेर्यदिं कि
स्वीकार में से ही स्याद्वाद का और अस्वीकार में से ही एकान्त वादों
का जन्म होता है।

विश्व के कारण की जिज्ञासा में से अनेक विरोधी मतवाद उत्पन्न हुए, जिनका निर्देश उपनिपदों में हुआ है। जिसको सोचते-सोचते जो सुक्त पड़ा, उसे उसने लोगों में कहना शुरू किया। इस प्रकार मतों का एक जाल बन गया। जैसे एक ही पहाड़ में से अनेक दिवाओं में निदयां बहती हैं, उसी प्रकार एक ही प्रश्न में से अनेक मतों की निदयां वहने लगीं। और ज्यों-ज्यों वह देश और काल में आगे बड़ी त्यों त्यों विस्तार बढ़ता गया। किन्तु वे निदयां जैसे एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार सभी मतवादियों का समन्वय महासमुद्र हुए स्यादाद या अनेकान्तवाद में हो गया है।

विश्व का मूल कारण क्या है ? वह सत् है या असत् ? सत् है तो पुरुष है या पुरुषतर—जल, वायु, अग्ति, आकाश आदि में से कोई एक ? इन प्रश्नों का उत्तर उपनिपदों के ऋषियों ने अपनी-अपनी प्रतिभा के बल से दिया है । और इस विषय में नाना मतवादों की सुष्टि खड़ी कर दी हैं।

५ ऋग्वेद १०.१२६.

<sup>्</sup>रिं पुरुषायिवः सर्वसिन्यवः समुद्रीशस्त्रियः नायः दृष्टयः । हर्न् न च तासु भवान् प्रदृष्टयते प्रविभवतासु सरित्स्वयोदधिः ।" हास्त

<sup>—</sup>सिद्धसेनद्वात्रिशिका ४.१५::-

<sup>\*</sup> Constructive Survey of Upanishads, p. 73 / First

. किसी के मत से असत् से ही सत् की उत्पत्ति हुई हैं। कोई कहता हैं - प्रारम्भ में मृत्यु का ही साम्राज्य था, अन्य कुछ भी नहीं था। उसी में से मृष्टि हुई। इस कथन में भी एक रूपक के जिरये असत् से सत् को उत्पत्ति का ही स्वीकार है। किसी ऋषि के मत से असत् से असत् हुआ और वही अण्ड यन कर सृष्टि का उत्पादक हुआ कैं।

ं इन मतों के विपरीत सत्कारणवादियों का कहना है कि असत् से सत् की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? सर्व प्रयम एक और अदि-तीय सत् ही था। उसी ने सोचा मैं अनेक होऊँ। तय कमशः सृष्टि की उत्पत्ति हुई है<sup>13</sup>।

सत्कारणवादियों में भी ऐकमत्य नहीं। किसी ने जल को, किसी ने वायु को, किसी ने अग्नि को, किसी ने आकाश को और किसी ने प्राण को विश्व का मूल कारण माना है। 12

इन सभी बादों का सामान्य तत्त्व यह है कि विश्व के मूल कारणरूप से कोई आत्मा या पुरुष नहीं है। किन्तु इन सभी वादों के विरुद्ध अन्य ऋषियों का मत है कि इन जड़ तत्त्वों में से सृष्टि उत्पन्न हो नहीं सकती, सर्वोत्पत्ति के मूल में कोई चेतन तत्त्व कर्ता होना चाहिए।

<sup>&</sup>quot;असद्वा इदमप्र आसीत् । सतो वै सवजायत" ।--सैत्तिरी० २.७

<sup>° &</sup>quot;नैयह किचनाप्र आसीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीत्" .-- बृहवा० १.२.१

<sup>&</sup>lt;sup>१९</sup> आदित्यो ब्रह्मोत्यादेवः । तस्योपख्यानम् । असदेवेदमप्र आसीत् । तत् सदासीत् । तत् समभवत् । तदाण्डं निरवर्तत् ।" छान्दो० २.१९.१

<sup>&</sup>quot;सदेव सोध्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् । तद्वंक आहुरसदेयेदमप्र आसीदेक-मेवाद्वितीयम् । तस्मादसतः सञ्जायत । कुतस्तु खलु सोध्य एवं स्यादिति होवाच कथमसतः सञ्जायेतेति । सत्त्येव सोध्येदमप्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् । तदेशत बहुस्यां प्रजायेयेति"—छान्यो० ६.२.

१२ बृहदा० ४.४.१. छान्दो० ४.३. कठो० २.४.६. छान्दो० १.६.१.। १,११.४.। ४.३.३.। ७.१२.१.

पिप्पलाद ऋषि के मत से प्रजापित से सुष्टि हुई हैं 'वे। किन्तु बृहदारण्यक में आत्मा को मूल कारण मानकर उसी में से संत्री और पुरुष की उत्पत्ति के द्वारा कमशः संपूर्ण विश्व की सुष्टि मानी गई है <sup>३४</sup>। ऐतरेयोपनिषद् में भी सुष्टिकम में भेद होने पर भी मूल कारण तो आत्मा ही माना गया है"। यही बात तैत्तिरीयोपनिषद् के विषय में भी कहो जा सकती है<sup>भ</sup>। किन्तु इसकी विशेषता यह है कि आत्मा को उत्पत्ति का कर्त्ता नहीं, बल्कि कारण मात्र माना गया है। अर्थात् अत्यत स्पप्ट रूप से आत्मा या प्रजापित में सुप्टिकतृ त्व का आरोप है, जब कि इसमें आत्मा को केवल मूल कारण मानकर पंचभूतों की संभूति उस आत्मा से हुई, है इतना ही प्रतिपाद्य है। मुण्डकोपनिषद् में जड़ और चेतन सभी की उत्पत्ति दिव्य, अमूर्त और अज ऐसे पुरुष से मानी गई है । यहाँ भी उसे कत्ती नहीं कहा । किन्तु स्वेतास्वत्रोपनिषद् में विश्वाधिप देवाधिदेव रुद्र ईश्वर की ही जगत्कत्ती माना गया है और उसी को मूल कारण भी कहा गया है कि । का कार्य

उपनिपदों के इन बादों की संक्षेप में कहना ही तो कहा जा सकता है कि किसी के मत से असंत से सत् की उत्पत्ति होती है, किसी के मत से विश्व का मूल तत्त्व सत् है, किसी के मत से वह सत् जड़ है और किसी के मत में वह तत्त्व चेतन है।

एक दूसरी दृष्टि से भी कारेण का विचार प्रविनि काल में होता थो । उसको पता हमें 'इवेतास्वेतरीपनिषद् से चलता है । उसमें ईरबर को ही परम तत्त्व और आदि कारण सिर्द्ध केरने के लिए जिन at a other - Fig. 10 at 1 to 1 to 2 to 12

eathligh or in the the भूति प्रह्मो**् १**,३-१-३ भ मेहदार १.४.१.४ मा मार्थ

भः तेतिरी० २,१.

भे मुण्ड० २.१-२-६. १८ इवेता० ३.२. । ६.६.

अन्य मतों का निराकरण किया गया है वे ये हैं है है — १ काल, २ स्वभाव, ३ नियति, ४ यदृच्छा,५ भूत, ६ पुरुष, ७ इन सभी का संयोग, ८ आत्मा।

उपनिषदों में इन नाना बादों का निर्देश है। अत्रष्व उस समय-पूर्यन्त इन बादों का अस्तित्व था ही, इस बात को स्वीकार करते हुए भी प्रो० रानडे का कहना है कि॰ उपनिषदकालीन दार्शनिकों की दर्शन क्षेत्र में जो विशिष्ट देन है, वह तो आत्मवाद है।

अन्य सभी वादों के होते हुए भी जिस वाद ने आगे की पीढ़ी के ऊपर अपना असर कायम रखा और जो उपनिपदों का विशेष तस्व समभा जाने लगा, यह तो आत्मवाद ही है। उपनिपदों के ऋषि अन्त में इसी नतींजे पर पहुँचे कि विश्व का मूल कारण या परम तस्व आत्मा ही है। परमेश्वर को भी, जो संसार का आदि कारण है, श्वेताश्वतर में 'आत्मस्य' देखने को कहा है—

"तमात्मस्यं येनुपञ्चन्ति धीरास्तेषां मुख ज्ञाञ्चतं नेतरेषाम्" ६.१२. छान्दोग्य का निम्न वाक्य देखिए—

"अयातः आत्मादेशः आत्मैवाधस्तात्, आत्मोपरिष्टात्, आत्मा पश्चात्, आत्मा पुरस्तात्, आत्मा दक्षिणतः, आत्मोत्तरतः आत्मैबेदं सर्वमिति । स या एष एवं पश्चन एवं मन्वान एवं विजानसात्मरतिरात्मकीड आत्मिन्यन आत्मानन्दः स स्वराड् भयति तस्य सर्वेपु लोकेषु कामचारो भयति ।" छान्दो० ७.२५ ।

वृहदारण्यक में उपदेश दिया गया है कि-

"न या अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति ।..आत्मा वा अरे द्वार्यद्वयः श्रोतस्यो मातस्यो निविध्यासितस्यो मैत्रेय्यात्मनो या अरे द्वार्यन सत्या विज्ञानितेषं सर्वे विवित्तम् ।" २.४.४ ।

्,, ्रवित्वदों का ब्रह्म और आत्मा भिन्न नही, किन्तु आत्मा ही ब्रह्म है—'अयमात्मा ब्रह्म'—बृहदा २.५.१६.

ः इस प्रकार उपनिपदो का तात्पर्य आत्मवाद में है, ऐसा जो कहा है, वह उस काल के दार्शनिकों का उस बाद के प्रति जो विशेष प्रश्नेपति

Constructive Survey of Upanishadas ch. V. P., 246.

<sup>्</sup>रा १९ मुकालः स्वभावो निवितिर्वेदुच्छाःभूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् । संयोग एषां न स्वात्मभावादात्माप्यभीकाः सुखदुःखहेतोः ॥"—स्वेता० १.२.

88

था, उसी को लक्ष्य में रखकर है। परम तत्त्व आत्मा या ब्रह्म को उप-निपदों के ऋषियों ने घाश्वत, सनातन, नित्य, अजन्य, ब्रुव माना है। १९

इसी आस्म-तस्व या ब्रह्म-नस्व को जड़ और चेतन जगत् का उपादान कारण, निमित्त कारण या अधिष्ठान मान कर दार्शनिको ने केवलाइन, विशिष्टाइन, हैताइन या गुडाइन का समर्थन किया है। इन मभी वादों के अनुकूल वाक्यों की उपलब्धि उपनिपदों में होती हैं। जतः इन सभी वादों के बीज उपनिपदों में हैं, ऐसा मानना युक्तिसंगत ही है। 30

उपनिपत्काल में कुछ लोग महाभूतों से आत्मा का समुत्यान और महाभूतों में ही आत्मा का लय मानने वाले थे, किन्तु उपनिपत्कालीन आत्मवाद के प्रचण्ड प्रवाह में उस वाद का कोई खास भूल्य नहीं रह गया। इस बात की प्रतीति वृहदारण्यकनिदिष्ट याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद से हो जाती है। मैत्रेयी के सामने जब याज्ञवल्क्य ने भूतवाद की चर्ची छेड़ कर कहा कि "विज्ञानधन इन भूतों से ही समुरित्यत होकर इन्हीं में लीन हो जाता है, परलोक या पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं है" वे मैत्रेयी ने कहा कि ऐसी बात कह कर हमें मोह में मत डालो। इससे स्पष्ट है कि आत्मवाद के सामने भूतवाद का कोई मृत्य नहीं रह गया था।

प्राचीन उपनिषदों का काल प्रो० रानडे ने ई० पूर्व १२०० से ६०० तक का माना है वह जाल भगवान महाबोर और बुद्ध के पहले का है। अतः हम कह सकते हैं कि उन दोनों महापुरुषों के पहले मार-तीय दर्शन की स्थित जानने का सावन उपनिषदों से बढ़कर अन्य कुछ हो नहीं सकता। अतएवं हमने अपर उपनिषदों के आधार में ही

भ कठो० १.२.१८. २.६.१. १.२.१४. २.४.२. २.१४. सुरुविते १.६. इत्यादि।

<sup>33</sup> Constru. p. 205-232.

२३ "विज्ञानधन एवंतिस्यो सूतेभ्यः समुख्याय ताग्येवानुषिनदयति निष्येत्य संना असतीत्यरे संयोगीति होयाचा याज्ञयत्वयः।" बृहदा० २ ४,११

Constru. p. 13

भारतीय दर्गनों की स्थिति पर शुरू प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। उम प्रकाश के आधार पर यदि हम जैन और बौद्ध दर्गन के मूल तत्त्वों का विदलेपण करें, तो दार्गनिक क्षेत्र में जैन और बौद्ध शास्त्र की क्या देन है, यह सहज ही में विदित हो सकता है। प्रम्तुत में विशेषतः जैन तत्त्वां का विषय में ही कहना इष्ट है, इस कारण बौद्ध दर्गन के तत्त्वों का उत्लेख तुलना की दृष्टि से प्रमंगवश ही किया जायगा और मुख्यतः जैन दर्गन के मौलिक तत्त्व की विवेचना की जायगी।

### मगवान् बुद्ध का अनात्मवादः

भगवान् महावीर और बुद्ध के निर्वाण के विषय में जैन-बौढ़ अनुश्रुतियों को यदि प्रमाण माना जाय, नो फलित यह होता है कि भगवान् बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४४४ में हुआ था। अनएव उन्होंने अपनी इहजीवन-मीला भगवान् महावीर से पहले समाप्त की थी और उन्होंने उपदेश भी भगवान् के पहले ही देना शुरू किया था। यही कारण है कि वे पार्व-परंपरा के चातुर्याम का उल्लेख करते हैं। उपनिप्तालीन आत्मवाद की वाढ़ की भगवान् बुद्ध ने अनात्मवाद का उपदेश देकर मंद किया। जितने वेग से आत्मवाद का प्रचार हुआ और सभी तत्त्व के मूल में एक परम तत्त्व शाहबत आत्मा को ही माना जाने लगा, उतने ही वेग से मगवान् बुद्ध ने उस वाद की जड़ काटने का प्रयत्न किया। मगवान् बुद्ध विभज्यवादी थे। अनएव उन्होंने रूप आदि जात वस्तुओं को एक-एक करके अनात्म सिद्ध किया। उनके तक का कम यह है—

भे क्या रूप अनित्य है या नित्य ? अनित्य । जो अनित्य है वह सुख है या दुःख ? दुःख ।

3.⊲. .

जो चीज अनित्य है, दु:ख है, विपरिणामी है, मया उसके विषय

र्भ संयुक्तनिकाय XII. 70. 32-37 🐪 📑

में इस प्रकार के विकल्प करना ठोक है कि—यह मेरा है, यह मैं हूँ यह मेरी आत्मा है ?

नहीं। • 🕬

इसी कम से बेदनां, र संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के विषय में भी प्रश्त करके भगवान बुद्ध ने अनात्मवाद को स्थिर किया है । इसीर प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियों, उनके विषयें, तज्जन्य विज्ञान, मन, मोनसिक

धर्म और मनोविज्ञान इन सबको भी अनात्म सिद्ध कियाँ है।

कोई भगवान बुद्ध से पूछता कि जरा-मरण वर्षा हैं और किसे होता है, जाति क्या है और किसे होती है, भव क्या है, और किसे होता है? तो तुरन्त ही वे उत्तर देते कि ये प्रश्न ठीक नहीं। क्यों कि प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों में ऐसा मान लेता है कि, जरा आदि अन्य हैं और जिसकों ये जरा आदि होते हैं, वह अन्य हैं। अर्थात शरीप, अन्य है और आत्मा अन्य है। किन्तु ऐसा मानने पर अह्मचर्यवास—ध्रमीचरण संगत नहीं। अत्यय भगवान बुद्ध का अहना है कि प्रश्न का आकार ऐसा होना चाहिए—जरा कैसे होता है? जरा-मरण कैसे होता है? जाति कैसे होती है? भव कैसे होता है हैं, तब भगवान बुद्ध का उत्तर है कि यस प्रतित्यसमुत्यन हैं। मध्यम मार्ग का अवलवन लेकर भगवान बुद्ध समक्राते हैं कि शरीर ही आहमा है, ऐसा मानना एक अन्त, है और सरोरसे भिन्न आहमा है, ऐसा मानना दूसरा अन्त है। किन्तु में इन दोनों अन्तों, को छोड़कर मध्यम मार्ग से उपदेश देता हैं कि

अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम-रूप, नाम-रूप के होने से छह आयतनां छह आयतनों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, उपादान के होने से भव, भव के होने से जाति—जनम, जन्म के होने से जरा-मरण है। यही प्रतीत्यसमुत्पाद है रूप।

<sup>.35</sup> वीधनिकाय महानिदोनसुत्त १५३ 🔑 🐪 🔞 🗥 १३३१ ह

२ मिन्समिनकाय छक्कसुत्त १४८.

२० संयुक्तनिकाय XII. 35. अंगुक्तरनिकाय ३. 👉 ११८ १० छ विष्णु

आनन्द ने एक प्रश्न भगवान् बुद्ध से किया कि आप बारवार सोक शून्य है, ऐसा कहते हैं। इमका तात्पर्य क्या है? बुद्ध ने जो उत्तर दिया उसी मे बौद्ध दर्शन की अनात्मविषयक मौलिक मान्यता व्यक्त होती है:—

"परमा च वो आनन्द सुञ्जं अतेन या ग्रतिनियेन या तरमा सुञ्जो लोको ति युच्चति । कि च ग्रानन्द सुञ्जं अतेन वा अत्तिनियेन वा ? चक्लुं हो आनन्द सुञ्जं अतेन या अत्तिनियेन वा " "हवं" "ह्यपिञ्जाणं """इत्यादि ।—संयुत्तिकाय XXXV.85.

भगवान् गुढ के अनात्मवाद का नात्मयं वया है ? इस प्रक्र के उत्तर में इतना स्पष्ट करना आवस्यक है कि उत्तर की चर्चा से इतना तो भनीमीति ध्यान में आता है कि भगवान् चुढ को सिर्फ शरीरात्मवाट ही अमान्य है, इतना हो नहीं बल्कि गर्वान्तर्यामी नित्य, ध्रुव, शास्वत ऐसा आत्मवाद भी अमान्य है। उनके मत में न नो आत्मा शरीर से अत्यन्त भिन्न हो है और न आत्मा शरीर से अभिन्न हो। उनको चार्वा-क्सम्मन भौतिकवाद भी एकान्त प्रतीत होता है और उपनिपदों का कूटस्य आत्मवाद भी एकान्त प्रतीत होता है। उनका मार्ग तो मध्यम मार्ग है। प्रतीत्यममुत्पादवाद है।

वहीं अपरिवर्तिष्णु आतमा मर कर पुनर्जन्म लेती है और संसरण करनी है ऐसा मानने पर भाइवतवाद के होता है और यदि ऐसा माना जाए कि माता-पिता के संयोग से चार महाभूनों से आतमा उत्पन्न होती है और इसी लिए गरीर के नष्ट होते ही आतमा भी उच्छिन्न, विनष्ट और नुम्त होती है, तो यह उच्छेदवाद है के ।

तथागत बुद्ध-ने शाइवतवाद और उच्छेदबाद दोनों को छोड़कर ै. मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। भगवान बुद्ध के इस अशाइवतानुच्छेद-बाद का स्पष्टीकरण निम्न संवाद से होता है—

२९ दीपनिकाय-ब्रह्मजालसूत्त । 🛴 🔻

<sup>3</sup>º संगुत्तनिकाय XII. 17. . . . .

'काश्यप ! ऐसा नहीं है।' प्राप्त है ?' प्राप्त है है।' प्राप्त है है।' प्राप्त है है।' प्राप्त है है।' 'विया दुःख परकृत है ?' 'नहों।' 'वया दुःख स्वकृत और परकृत है ?' 'प्राप्त है है।' 'प्राप्त है।'

'क्या अस्वकृत और अपरकृत दु:ख है ?'

'नहीं।'

'तव क्या है ? आप तो सभी प्रश्नों का उत्तर नकार में देतें हैं, ऐसा क्यों ?'

'दु:ख स्वकृत है ऐसा कहने का अर्थ होना है कि जिसने किया वहीं भीग करता है। किन्तु ऐसा कहने पर शावननवाद का अवलवन होता है। और यदि ऐसा कहूँ कि दु:ख परकृत है तो इसका मतलव यह होगा कि किया किसी दूसरे ने और भोग करता है कोई अन्य। ऐसी स्थिति में उच्छेदवाद आ जाता है। अतएव तथागत उच्छेदवाद और शावनतवाद इन दोनों अन्तों को छोड़कर मध्यम मार्ग का—प्रतीत्यसमुत्याद का उपदेश देते हैं कि अविद्या से संस्कार होता है, संस्कार से विज्ञान स्थान स्थान से दु:ख .... इत्यादि"—संयुत्तिकाय XII 17 XII 24

तात्पर्य यह है कि संसार में सुख-दु:ख, आदि अवस्थाएँ हैं, कमें है, जन्म है, मरण है, बन्ध है, मुक्ति है—ये सब होते हुए भी इनका कोई स्थिर आधार आत्मा हो, ऐसी बात नहीं है, परन्तु ये अवस्थाएँ पूर्व-पूर्व कारण से उत्तर-उत्तर काल में होती हैं और एक नये कार्य को, एक नई अवस्था को उत्पन्न करके नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार संसार की चक्र चलता रहता है। पूर्व का सर्वथा उच्छेद भी इंटर नहीं और ब्रोध्य भी इंटर नहीं। उत्तर पूर्व से सर्वथा असंबद्ध हो, अपूर्व हो, यह बात भी नहीं किन्तु पूर्व के अस्तित्व के कारण हो उत्तर होता है। पूर्व की सारी अस्ति उत्तर में आ जीती है। पूर्व का सब संस्कार उत्तर को मिल जीता हैं । अतएकं पूर्व अव । उत्तर का में अंतितस्य में है । उत्तर पूर्व से सर्वयां भिन्न भी नहीं । फिल्कु अव्याकृतं हैं । क्यों कि भिन्न कहें ने पर उच्छेदबाद होता है और अभिन्न कहते पर बाब्यतबाद होता है । भगवान बुद्ध को ये दोनों बाद मान्य नं थे, अतएव ऐसे प्रश्नों का उन्होंने अव्याकृत के कहते पर दिया है ।

ें इस संसार-चक्र को काटने का उपाय यही है कि पूर्व का निरोध करना । कारण के निरुद्ध हो जाने से कार्य उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात् अविद्यां के निरोध से """तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव का निरोध, भव के निरोध से जन्म का निरोध, जन्म के निरोध से मरण का निरोध हो।जाता हैए। एका का

किन्तु यहाँ एक प्रश्न होता है कि मरणानन्तर तथागत बुद्ध का क्या होता है.? इस प्रश्न का उत्तर भी अव्याकृत है। वह इसलिए कि पदि यह कहा जाए कि मरणोत्तर तथागत होता है, तो शाखतवाद का और यदि यह कहा जाए कि नहीं होता, तो उच्छेदबाद का प्रसंग आता है। अतएव इन दोनों वादों का निषेध करने के लिए भगवान बुद्ध ते तथागत को मरणोत्तरदशा में अव्याकृत कहा है। जैसे गंगा की वालू का नाप नहीं, जैसे समुद्र के पानो का नाप नहीं, इसी प्रकार मरणोत्तर तथागत, भी गंभीर है, अतएव अव्याकृत है। जिस रूप, वेदना, संज्ञा, आदि के कारण तथागत को प्रज्ञापना होती थी, वह क्यादि तो प्रहीण हो गए। अब तथागत की प्रज्ञापना का कोई साधन नहीं बचता, इसलिए वे अव्याकृत हैं

्राण्याक्षत हो। इस प्रकार,जैसे उपनिषदों में आस्मृबाद की प्राक्षांका के सुमय आस्मा या ब्रह्म को 'नेति-नेति' के द्वारा अवक्तन्य प्रतिप्रादित किया, गया है, उसे सभी विशेषणों से पर बताया जाना है, ठीक्षा, उसी प्रकार

³१ संयुक्तनिकाय XLIV 1, 7 and 8.

<sup>33 &#</sup>x27;पज्रवुटनययद्वापंत्रप्राहामसक्षणमित्तत्वमन्वपदेश्यमेकात्मग्रत्ववसारं प्रपञ्जो-पश्चमं शान्तं शिवनद्वतं चतुर्वं मध्यन्ते स आत्मा स विज्ञेषः ।"—पाष्ट्र० ६.७. 'स एप नैति नेति इत्यात्मारगृह्यो न हि गृह्यते ।"—यृह्वा० ४:४.१४.- इत्यादि Construp. 219.

तथागत बुढ ने भी आत्मा के विषय में उपनिषदों से विल्कुल उत्तरी राह लेकर भी उसे अव्याकृत माना है। जैसे उपनिषदों में परम तत्त्व को अवक्तव्य मानते हुए भी अनेक प्रकार से आत्मा का वर्णन हुआ है और वह व्यावहारिक माना गया है, उसी प्रकार भगवान बुढ ने भी कहा है, कि लोक-संज्ञा, लोक-निरुक्ति, लोक-व्यवहार, लोक-प्रज्ञप्ति का आश्रय करके कहा जा सकता है कि "मैं पहले था, 'नहीं था' ऐसा नहीं, मैं भविष्य में होऊँगा, 'नहीं होऊँगा' ऐसा नहीं, मैं अब हूं, 'नहीं हूँ' ऐसा नहीं।'' तथागत ऐसी भाषा का व्यवहार करते है, किन्तु इसमें करसे नहीं

### जैन तत्त्वविचार की प्राचीनता :

इतनी वैदिक और बीढ दार्झीनक पूर्वभूमिका के आधार पर जैन-दर्शन की आगम-विणत भूमिका के विषय में विचार किया जाए तो जो उचित ही होगा। जैन-आगमों में जो तत्त्व विचार है, वह तत्कालीन दार्श-निक विचार की भूमिका में सर्वथा अंद्रता रहा होगा, इस बात को अस्वी-कार करते हुए भी जैन अनुश्रुति के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि जैन आगम-विणत तत्त्व-विचार का सूल भगवान महावीर के समय में भी पुराना है। जैन अनुश्रुति के अनुसार भगवान महावीर ने किसी निये तत्त्व-दर्शन का प्रचार नहीं किया है, किन्तु उनसे २४० वर्ष पहले होने बाले तीर्थकर पादर्बनाथ के तह्त्वविचार का ही प्रचार किया है। पादर्व-नाथ-सम्मत आचार में तो भगवान महावीर ने कुछ परिवर्तन किया है जिसकी साक्षी स्वयं आगम दे रहे हैं, किन्तु पादर्बनाथ के तत्त्व-जान से उनका कोई मतभेद जैन अनुश्रुति में बताया गया नहीं है। इससे हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि जैन तत्त्व-विचार के मूल तत्त्व पादर्बनाथ जितने तो पुराने अवस्य हैं।

जैन अनुश्रुति तो इससे भी आगे जाती है । उसके अनुसार अपने से पहले हुए श्रीकृष्ण के समयुगलीन तीर्थंकर, अरिस्टर्निम की परंपरा को

उर्द दोर्घनिकाय-पोट्ठपादमुसं ६. ११ १ ६

ही पार्वनाथ ने ग्रहण किया था और स्वयं अरिण्टनेमि ने प्रागैतिहासिक काल में होने वाले निमनाथ से । इस प्रकार वह अनुश्रृति हमें ऋषभटेव जो कि भरत चक्रवर्ती के पिता थे, तक पहुँचा देती है । उसके अनुसार तो वर्तमान वेद से लेकर उपनिषद् पर्यन्त संपूर्ण साहित्य का मूल-स्रोत ऋषभदेव-प्रणीत जैन नस्व-विचार में ही है ।

इस जैन अनुश्रुति के प्रामाण्य को ऐनिहासिक-दृष्टि से सिद्ध करना संभव नहीं है, तो भी अनुश्रुतिप्रतिपादित जैन विचार को प्राचीनेना में संदेह को कोई स्थान नहीं है। जैन तत्त्विचार की स्वतंत्रता इसी से सिद्ध है कि जब उपनिषदों में अन्य दर्शन-शास्त्र के बीज मिलते है, तब जैन तत्त्विचार के बीज नहीं मिलते। इतना ही नहीं किन्तु भगवान् महाबीर-प्रिनिपादित आगमों में जो कर्म-विचार की व्यवस्था है, मार्गणा और गुणस्थान सम्बन्धी जो विचार है, जीवों की गित और आगित का जो विचार है, लोक की व्यवस्था और रचना का जो व्यवस्थित का जो विचार है, जड़ परमाणु पुद्गलों की वर्गणा और पुद्गल स्कन्ध का जो व्यवस्थित विचार है, पड्द्रव्य और नवतत्त्व का जो व्यवस्थित निरूपण है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जैन तत्त्विचार-थारा भगवान महाबीर से पूर्व की कई पीढ़ियों के परिश्रम का फल है और इस धारा का जपनिषद-प्रतिपादित अनेक मतों से पार्थक्य और स्वातंत्र्य स्वयंसिद्ध है।

### भगवान् महावीर की देन : अनेकान्तवाद 🐣

प्राचीन तत्त्र व्यवस्था में भगवान महावीर ने क्या नया अपूण किया, इसे जानने के लिए आगमों से बढ़कर हमारे पास कोई साधन नहीं है। जीव और अजीव के भेदोपभेदों के विषय में, जार प्रकार के ध्यान उरक्रान्तिकम के सोपानस्प गुणस्थान के विषय में, चार प्रकार के ध्यान के विषय में या कर्म-शास्त्र के सूक्ष्म भेदोपभेदों के विषय में या, जोक रचना के विषय में या परमाणुओं की विविध वर्गणाओं के विषय में मगवान महावीर ने कोई नया मार्ग दिखाया हो, यह तो आगमों को देखने से प्रतीत नही होता। किन्तु तरकालीन दार्गनिक क्षेत्र, में नस्त्र के स्वस्प के विषय में जो नये-नये प्रश्न उठते रहते थे, उनका जो स्पष्टी- करण भगवान् महावीर ने तत्कालीन अन्य वार्शनिकों के विचार के प्रकाश में किया है, वही उनकी दार्शनिक क्षेत्र में देन समभनी चाहिए। जीव का जन्म मरण होता है, यह वात नई नही थी। परमाणु के नाना कार्य वाह्य जगत में होते हैं और नष्ट होते हैं, यह भी स्वीकृत था। किन्तु जीव और परमाणु का कैसा स्वरूप माना जाए, जिससे उन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के घटिन होते रहने पर भी जीव और परमाणु का जन अवस्थाओं के साथ सम्बन्ध बना रहे। यह और ऐसे अन्य प्रश्न तत्कालीन दार्शनिकों के द्वारा उठाए गए थे और उन्होंने अपना-अपना स्पष्टीकरण भी किया था। इन नये प्रक्तों का भगवान् महावीर ने जो स्पष्टीकरण किया है, वही उनकी दार्शनिक क्षेत्र में नई देन है। अतएव आगमों के आधार पर भगवान् महावीर को उस देन पर विचार किया जाए तो वाद के जैन दार्शनिक विकास को मूल-भित्ति क्या थी, यह मरलता से स्पष्ट हो मकेगा।

ईसा के बाद होने वाले जैनदार्शनिकों ने जैनतस्विवार को अनेकान्नवाद के नाम से प्रतिपादित किया है और भगवान महावीर को अस बाद का उपदेशक बताया है। अने अनकान्तवाद के नाम से प्रतिपादित किया है और भगवान महावीर को उक्त कथन कहीं तक ठीक है और प्राचीन आगमों में अनेकान्तवाद के विषय में विषय कहां गया है, उमका दिख्यान कराया जाए, तो यह सहज हो में मालूंग हो जाएगा कि भगवान महावीर ने समकालीन दार्शनिकों में अपनी विचार-धारा किस और बहाई और बाद में होने वाले जैन आचार्यों ने विचार-धारा किस और उसमें कमण कैसा विकास किया।

# चित्र-विचित्र पक्षयुक्त पुंस्कोकिल का स्वप्नः

भगवान महावीर को केवलज्ञान होने के पहले जिन दश महास्वरनों का दर्शन हुआ था, उनका उल्लेख भगवनी सूत्र में आया है। 15 उनमें तीसरा स्वरन इस प्रकार है—

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> लघीवस्त्रय कार्० ५०.

<sup>&</sup>lt;sup>'95</sup> भगवती शतक १६ उद्देशक ६. . .

एगं च णं महं चित्त-विचित्त-पक्षगं पुंसकोइलगं सुविणे पासित्ता णं पडियुढे अर्थात्—एक वड़े चित्र-विचित्र पांखवाले पुंस्कोकिल को स्वप्न में देखकर वे प्रतिबुद्ध हए। इस महास्वप्न का फल बताते हुए कहा गया है कि—

"ज्ञणं समरो भगवं महाबीरे एगं महं चिस-विचित्तं जाव पश्चिद्धे तण्णं समरो भगवं महाघीरे विचित्तं ससमवपरसमझ्यं दुवालसंगं गणिपद्दगं आयवेति पन्नवेति पन्नवेति पन्नवेति ।

अर्थान् उस स्वप्न का फल यह है कि भगवान् महावीर विचित्र ऐसे स्व-पर सिद्धान्त को बताने वाले द्वादशाग का उपदेश देगे।

प्रस्तुन में चित्र-विचित्र शब्द सास ध्यान देने योग्य है। वाद के जैन दार्शनिकों ने जो चित्रज्ञान और चित्रपट को लेकर वीद्ध और नैयायिक-वैशेषिक के सामने अनेकान्तवाद को सिद्ध किया है, वह इस चित्रविचित्र शब्द को पढ़ते समय याद आ जाता है। किन्तु प्रस्तुत में उसका सम्बन्ध न भी हो, तब भी पुस्कोकिल की पांख को चित्रविचित्र कहने का और आगमों को विचित्र विशेषण देने का खास तात्पर्य तो यही मालूम होता है कि उनका उपदेश अनेकरंगी—अनेकान्तवाद माना गया है। विशेषण से सूत्रकार ने यही ध्वनित किया है, ऐसा निश्चय करना तो कठिन है, किन्तु यदि भगवान के दर्शन की विशेषता और प्रस्तुत चित्रविचित्र विशेषण का कुछ मेल विठाया जाए, तब यही संभावना की जा सकती है कि वह विशेषण सामित्राय है और उससे सूत्रकार ने भगवान के उपदेश की विशेषता अर्थात् अनेकान्तवाद को ध्वनित किया हो तो कोई आव्यर्थ की वात नहीं है।

विभज्यवाद :

मूत्रकृतांग-सूत्र में भिक्षु कैसी भाषा का प्रयोग करे; इस प्रश्त के प्रसंग में कहा गया है कि विभन्यवाद का प्रयोग के करना चाहिए । विभन्यवाद का प्रयोग के अतिरिक्त विभन्यवाद का मततव ठींक समभते में हमें जैन टींका ग्रंथों के अतिरिक्त वीद्ध ग्रंथ भी सहायक होते है। वीद्ध मिक्भिमितकाय "(मुत्त. ६६) में गुभमाणवक के प्रश्त के उत्तर में भगवान बुद्ध ने कहा कि—"हे माणवक! मैं यहाँ विभन्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं।" उसका प्रश्त था कि मैंने मुन रक्षा है कि गृहस्य ही आरोधक होता है, प्रश्नजित आरोधक नहीं

<sup>30 &#</sup>x27;भिक्ख विभन्जवाय च वियागरेजजा''-सूत्रहृतांग १.१४.२२.

होता । उसमें आपकी क्या समित है ? । इस प्रश्ते का एकाशी हाँ में या नहीं में, उत्तर न देकर भगवान बुद्ध ने कहा, कि गृहस्य भी यदि मिध्यात्वी है, तो निर्वाण मार्ग का आराधक नहीं और त्यागी भी यदि मिध्यात्वी है, तो वह भी आराधक नहीं। किन्तु यदि वे बोनों सम्यक् प्रतिपत्ति सम्पन्त हैं, तभी आराधक होते हैं । अपने ऐसे उत्तर के बल पर वे अपने आपको विभज्यवादी बताते हैं और कहते हैं कि मैं एकाश-वादी नहीं हैं।

यदि वे ऐसा कहते, कि गृहस्थ आराधक नहीं होता, त्यागी आराधक होता है, या ऐसा कहते कि त्यागी आराधक होता है, गृहस्य आराधक नहीं होता, तव उनका वह उत्तर एकांशवाद के होता। किन्तु प्रस्तुत में उन्होंने त्यागी या गृहस्थ की आराधकता और अनाराधकता में जो अपेक्षा या कारण या, उसे वताकर दोनों को आराधक और अनाराधक वाया है। अर्थात प्रश्न का उत्तर विभाग क्रके दिया है। अतएब वे अपने आपको विभाज्यवादी कहते है।

यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध सर्वदा सभी प्रक्ष्मों के उत्तर में विभज्यवादी नहीं थे। किन्तु जिन प्रक्ष्मों का उत्तर विभज्यवाद से ही संभव था, उन कुछ हो प्रक्ष्मों का उत्तर देते समय हो वे विभज्यवाद, का अवलम्बन लेते थे<sup>33</sup>।

्र ज्युर्युक्त बोह्य सूत्र से एकांशवाद और विभज्यवाद का परस्पर विरोध स्पष्ट सूचित हो जाता है। जैन टीकांकार विभज्यवाद का अर्थ स्याद्वाद अर्थात् अनेकान्तवाद करते हैं। एकान्तवाद और अनेकान्तवाद का भी परस्पर विरोध स्पष्ट ही है। ऐसी स्थिति में सूत्रकृतांग गत विभज्यवाद का अर्थ अनेकान्तवाद, नयवाद, अपेकावाद या पृथवकरण करके, विभाजन करके किसी नस्व के विवेचन का वाद भी निया जाए तो ठीक ही होगा। अपेकाभेद से स्यात्शव्दांकित प्रयोग आगम में देसे जाते हैं। एकाविक भंगों का स्याद्वाद भी आगम में मिनता है।

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>्देखो---वीघनिकाय-३३ संगितिपरियाय मुत्तमे चार प्रश्नव्याकरण ।

<sup>&</sup>lt;sup>3९</sup> वही ।

असग्य आगमकालीन अनेकान्सवाद या विभज्यवाद को स्याद्वाद भी कहा जाए, तो अनुचित नहीं।

भगवान् बुद्ध का विभज्यवाद कुछ मर्यादित क्षेत्र में था। और भगवान् महाबीर के विभज्यवाद का क्षेत्र व्यापक था। यही कारण है कि जैनदर्शन आगे जाकर अनेकान्तवाद में परिणत हो गया और बौद्ध दर्शन किसी अंग्र में विभज्यवाद होते हुए भी एकान्तवाद की ओर अग्रसर हुआ।

भगवान् बुद्ध के विभज्यवाद की तरह भगवान् महावीर का विभज्यवाद भी भगवती-गत प्रश्नोत्तरों से स्पष्ट होता है। गणधर गीतम आदि और भगवान् महावीर के कुछ प्रश्नोत्तर नीचे दिए जाते है, जिनसे भगवान् महावीर के विभज्यवाद की तुलना भगवान् बुद्ध के विभज्यवाद से करनी सरल हो सके।

#### 8

गौतम—कोई यदि ऐसा कहे कि — मैं सर्वप्राण, सर्वभूत, सर्व जीव, सर्वसत्त्व की हिंसा का प्रत्याख्यान करता हूँ तो क्या उसका वह प्रत्याख्यान मुप्रत्यास्यान है या दृष्प्रत्याख्यान ?

भगवान् महावीर—स्यात् मुप्रत्याख्यान है और स्यात् दुष्प्रत्या-ख्यान है।

गीतम-भंते ! इसका क्या कारण ?

भगवान महावीर—जिसको यह भान नहीं, कि ये जीव है और ये अजीव, ये त्रस है और ये स्थावर, उसका वैसा प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। वह मृषावादी है। किन्तु जो यह जानता है कि ये जीव हैं और ये अजीव, ये त्रस हैं और ये स्थावर, उसका वैसा प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है, वह सत्यवादी है।

-भगवती ग० ७ उ० २ सूठ २७०।

: २ :

जयंती-भंते ! सीना अच्छा है या जागना ?

٧٤,

भगवान महावीर-जयंती, कितनेक जीवों का सोना अच्छा है और किननेक जीवों का जागना अच्छा है। 🕳 🕶

जयंती-अमका वया कारण है ?

भगवान महावीर—जो जीव अधर्मी हैं, अधर्मानुग हैं, अधर्मिट्ठ हैं, अधर्मास्यायी हैं, अधर्मप्रलोको हैं, अध्मप्ररञ्जन है,अधुमें समाचार हैं, अधार्मिक वृत्ति वाले हैं, वे सीते रहेंगे, यहीं अच्छा है; क्योंकि जब वे सोते रहेगे तो अनेक जीवोंको पीड़ा-नहीं देंगे । और इस प्रकार स्व, पर और उभय की अधा-मिक किया में नहीं लगावेगे, अंतएव उनकी सोना अर्च हैं। किन्तु जो जीव धार्मिक हैं,धर्मानुग हैं,यावत धार्मिक वृत्ति वाले हैं, उनका तो जागना ही अच्छा है । क्योंकि ये अनेक जीवों को सुख देते है और स्व, पर और उभय को धार्मिक अनुष्ठान में लगाते है। अतएव उनका लाक जागना ही अच्छा है। उन्हें ्ष उर्वे चरान

जियती - भन्ते, बलवान् होना अच्छा है या दुवेल होना ? भगवान महावीर-ज्याती, कुछ जीवों का बलवान होना अच्छा है और कुछ का दुवल होना।

जयंती-इसका क्या कारण ?

भगवान महावीर-जो जीव अधामिक हैं , यावत् अधामिक वृत्ति वाले हैं, उनका दुवंल होना अच्छा है। वयोंकि वे, वलवान् हों, तो अनेक जीवों को दुःख देगे। ु ुकिन्तु जो जीव धार्मिक हैं, यावत धार्मिक वृत्ति वाले हैं होने से वे अधिक जीवों की सुख पहुँचावेंगे।

: 🕡 इसीःप्रकारःअलसत्व औरःदक्षत्व के प्रश्न का भी विभाग करके भगवान् ने उत्तर दिया है।

: 3 :

गौतम-भन्ते, जीव सकस्प है या निष्कांप "? भगवान महाबीर-गीतम, जीव सकस्प भी हैं और निष्कस्प भी।

गौतम-इसका वया कारण ?

भगवान महाबीर-जीव दो प्रकार के है-संसारी और मुक्त । मुक्त जीव के दो प्रकार हैं-

> अनन्तर-सिद्ध और परम्परसिद्ध । परंपर-सिद्ध तो निष्कम्प है और अनन्तरसिद्ध सकम्प । ससारी जीवों के भी दो प्रकार, हैं--शैलेशी और अशैलेशी । शैलेशी जीव -निष्कम्प होते है और अशैलेशी सकम्प होते हैं।

> > -भगवती २५.४।।

---भगवती १.८.७२३

गीतम-जीव सवीये हैं या अवीर्य है ?

भगवान महावीर-जीव सवीर्य भी हैं और अवीर्य भी हैं।

गौतम-इसका क्या कारण ? ५

भगवान महावीर-जीव दो प्रकार के हैं। संसारी और मुक्त । मुक्त तो अबीर्य हैं। मंसारी जीव के दो भेद हैं-जैलेशीं-प्रतिपन्न और अशैलेशी-प्रतिपन्न । शैलेशी-प्रतिपन्न जीव लब्धिवीयं की अपेक्षा से सर्वीयं है, किन्तू करणवीयं की अपेक्षा से अवीर्य हैं और अशैलेकीप्रतिपन्न जीव लब्धि वीर्य की अपेक्षा से स्वीर्य हैं, किन्तु करण-वीर्य की .. अपेक्षा से सवीर्य भी हैं और अवोर्य भी है। जो जीव पराक्रम करते हैं, वे करणवीर्य की अपेक्षा से सर्वीर्य हैं: और अपराक्रमी हैं, वे करणवीर्य की अपेक्षा से अवीर्य है।

४° मूल मे सेर्प-निरेषे (सेज-निरेज) है। वुलना करो-"तदेजति तन्नैजित"-ईशाबास्योपनिषदः ५ ।

भगवान चुद्ध के विभज्यवाद की तुलना में और भी कई उदाहरण दिए जा सकते है, किन्तु इतने पर्याप्त हैं। इस विभज्यवाद का मूलाधार विभाग करके उत्तर देना है, जो ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है। असली बान यह है कि दो विरोधी बातों का स्वीकार एक सामान्य में करके उसी एक को विभक्त कर के दोनों विभागों में दो विरोधी धर्मों को संगत वताना, इतना अर्थ इस विभज्यवाद का फितत होता है। किन्तु यहाँ एक वात की ओर विदोध ध्यान देना आवश्यक है। भगवान बुद्ध जब किसी का विभाग करके विरोधी धर्मों को घटाते हैं और भगवान महावीर ने जो उक्त उदाहरणों में विरोधी धर्मों को घटाया, है उस से स्पष्ट है कि वस्तुत: दो विरोधी धर्मे एक काल में किसी एक व्यक्ति के नहीं, विलब भिन्त-भिन्त व्यक्तियों के हैं। विभज्यवाद था यही मूल अर्थ हो सकता है, जो दोनों महापुरुषों के वचनों में एक-हप से आया है।

किन्तु भगवान् महावीर ने इस विभज्यवाद का क्षेत्र व्यापक वनाया है। उन्होंने विरोधी धर्मों को अर्थात् अनेक अन्तों को एक ही काल में और एक ही व्यक्ति में अपेक्षा भेद से घटाया है। इसी कारण से विभज्यवाद का अर्थ अनेकान्तवाद या स्याद्वाद हुआ और इसी लिए भगवान् महावीर का दर्शन आगे चलकर अनेकान्तवाद के नाम में प्रति-िट्त हुआ।

तियंक्सामान्य की अपेक्षा से जो विशेष व्यक्तियाँ हों, उन्हों में विरोधी धर्म का स्वीकार करना, यह विभज्यवाद का मूलाधार है, जब कि तियंग् और ऊर्ध्वता दोनों प्रकार के सामान्यों के पर्यायों में विरोधी धर्मों का स्वीकार करना यह अनेकान्तवाद या मूलाधार है। अनेकान्तवाद विभज्यवाद का विकसित रूप है। अत्तर्व जैन दार्शनिकों ने अपने वाद को जो अनेकान्तवाद के नाम से ही विशेष रूप से प्रस्थापित किया है, वह सर्वथा जिनत ही हुआ है।

#### अनेकान्तवाद :

भगवान् महाबीर ने जो अनेकान्तवाद की प्ररूपणा की है, उसके मूल में नरकालीन दार्शनिकों में से भगवान् बुद्ध के निवेधात्मक दृष्टिकोण. का महत्त्वपूर्ण स्थान है। स्याद्वाद के भंगों की रचना में संजयवेलद्वीपृत्त के" विक्षेपवाद से भी सहयोग लिया-यह संभव है। किन्तु भगवान् युद्ध ने तत्कालीन नानावादों से अलिप्त रहने के लिए जो रुख अंगीकार . किया था, उसी में अनेकान्तवाद का बीज है, ऐसा प्रतीत होता है । जीव और जगत् तथा ईरवर के नित्यत्व एवं अनित्यत्व के विषय में जो प्रश्न-होते थे, उनको युद्ध ने अव्याकृत बता दिया। इसी प्रकार जीव और गरीर के विषय में भेदाभेद के प्रश्न को भी उन्होंने अध्याकृत कहा है। जब कि भगवान् महाबीर ने उन्ही प्रश्नों का व्याकरण अपनी दृष्टि से किया है। अर्थात् उन्हीं प्रश्नों को अनेकान्तवाद के आश्रय से सुलकाया है। उन प्रश्नों के स्पष्टीकरण में से जो दृष्टि उनको सिद्ध हुई, उसी का सार्वप्रिक विस्तार करके अनेकान्तवाद को सर्ववस्तु-व्यापी उन्होंने बना दिया है। यह स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध दो विरोधी वादों को देखकर जनसे वचने के लिए अपना तीसरा मार्ग उनके अस्वीकार में ही सीमित करते हैं, तब भगवान महाबीर उन दोनो विरोधी वादों का समन्वय करके उनके स्वीकार में ही अपने नये मार्ग अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा करते हैं। अतएव अनेकान्तवाद की चर्चा का प्रारम्भ बुद्ध के अव्याकृत प्रश्नों से किया जाए, तो उचित ही होगा।

### भगवान् बुद्ध के अव्याकृत प्रश्न :

भगवान् बुद्ध ने निम्न-लिखित प्रश्नों को अव्याकृत कहा है-४२

- १ लोक शास्त्रत है ?
- २. लोक अशास्वत है ?
- ३ लोक अन्तवान् है ?
- ४ लोक अनन्त है ?
- ५. जीव और शरीर एक है ?
  - · ६. जीव और शरीर भिन्न हैं ?
    - ७. मरने के बाद तथागत होते है ?

<sup>&</sup>lt;sup>४९</sup> दीघनिकाय-सामञ्जयनसूत ।

<sup>&</sup>lt;sup>६२</sup> मजिभमनिकाय जूलमाल्बयसुत्त*ू*ः

#### ६० आगम-यग का जैन-एडॉन

प्र. मरने के बाद तथागत नहीं होते ?

E. मरने के बाद तथागत होते भी हैं, और नहीं भी होते?

१०. मरने के बाद तथागत न—होते हैं, और न—नहीं होते हैं ?

इन प्रश्नों का संक्षेप तीन ही प्रश्न में हैं-- १. लोक की नित्यता अनित्यता और सान्तना-निरन्तना का प्रश्न. २. जीव-शरीर के भेदाभेट का प्रश्न और ३ तथागन की मरणोत्तर स्थित-अस्थित अर्थात जीव की नित्यता-अनित्यता का प्रश्न (3 । ये ही प्रश्न भगवान वृद्ध के जमाने के महान् प्रश्न थे और इन्हों के विषय में भगवान् बुद्ध ने एक तरह से अपना मत देते हुए भी वस्तुत: विधायक रूप से कुछ नहीं कहा । यदि वे लोक या जीव को नित्य कहते, तो उनको उपनिपद-मान्य शास्वतवाद को स्वीकार करना पड़ता है और यदि वे अनित्य पक्ष की स्वीकार करतें तब चार्वाक जैसे भौतिकवादी ढारा समत उच्छेदवाद को स्वीकार करना पर्डता। इतना तो स्पष्ट है कि उनको गांश्वतवाद में भी दीप प्रतीत हुआ था और उच्छेदबाद को भी वे अच्छा नहीं समभते थे। इतना होते हुए भी अपने नये वाद को कुछ नाम देना उन्होंने पसंद नहीं किया और इतनां ही कह कर रह गए, कि ये दोनों वाद ठीके नहीं। अंतएवं ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत, स्थापित, प्रतिक्षिप्त बता दिया और कह दिया कि लोक अशाहबन हो या शाहबत, जन्म है ही, मरण है ही । मैं ती इन्ही जन्म-मरण के विघात को बताता हैं। यही मेरा व्याकृत है। और इसी से तुम्हारा भला होने वाला है। शेप लोकादि की शास्वतता आदि के प्ररम अध्याकृत है, उन प्रश्मों का मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, ऐसा ही समभोक्ष ।

इतनी चर्चा से स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध ने अपने मन्तस्य को विधि रूप से न रख कर अशास्त्रतानुक्छेदबाद को ही स्वीकार किया है। अर्थात् उपनिषद्मान्य नेति नेति की तरह यस्तुस्वरूप का निषेध-परक व्याख्यान

४३ इस प्रश्न को ईश्वर के स्वतन्त्र अस्तित्व सा नास्तित्व का प्रश्न भी कहा जा सकता है।

<sup>.</sup> ४८ मजिसमनिकाय चूलमालुंक्य सुत्त ६३-. . . . - :

ंकरने का प्रयत्न किया है। ऐसा करने का कारण स्पष्ट यही है. कि नत्याल में प्रचलित बादों के दोपों की ओर उनकी दुष्टि गई और इस लिए उनमें मे किमी वाद का अनुयायी होना उन्होंने पसंद नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने एक प्रकार से अनेकान्तवाद का रास्ता साफ किया। भगवान महाबीर ने तत्तद्वादों के दोप और गुण दोनों की ओर दिष्ट दी। प्रत्येक बाद का गुण-दर्शन तो उस बाद के स्थापक ने प्रथम से कराया ही था. उन विरोधीवादों में दोप-दर्शन भगवान बुद्ध ने किया। तब भगवान महावीर के सामने उन वादों के गुण और दोप दोनों आ गए। दोनों पर समान भाव से दिष्ट देने पर अनेकान्तवाद स्वतः फलित हो जाता है। भगवान महाबीर ने तत्कालीनवादों के गुण-दोषों की परीक्षा करके जितनी जिस बाद में मच्चाई थी, उसे उतनी ही मात्रा में स्वीकार करके संभी वादों का समन्वय करने का प्रयत्न किया। यही भगवान महाबीर का अनेकान्तवाद या विकसित विभज्यवाद है। भगवान बुद्ध जिन प्रश्नों का उत्तर विधि रूप से देना नही चाहते थे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में अनेकान्तवाद का आश्रय करके भगवान महाबीर समर्थ हुए। उन्होंने प्रत्येक बाद के पोछे रही हुई दुष्टि को समभने का प्रयत्न किया, प्रत्येक बाद की मर्यादा क्या है, अमुक बाद का उत्थान होने में मुलतः क्या अपेक्षा होनी चाहिए, इस बात की खोज की ओर नयवाद के रूप में उस खोज को दार्शनिकों के सामने रखा। यही नयवाद अने-कान्तवाद का मुलाधार वन गया।

अब मूल जैनागमों के आधार पर ही भगवान के अनेकान्तवाद का दिग्दर्शन कराना उपयुक्त होगा।

पहले उन प्रश्नों को लिया जाता है, जिनको कि भगवान् बुद्ध ने अध्याकृत बताया है। ऐसा करने से यह स्पष्ट होगा, कि जहाँ बुद्ध किसी एक वाद में पड़ जाने के भय से निषेवात्मक उत्तर देते है वहाँ भगवान् महावीर अनेकान्तवाद का आश्रय करके किस प्रकार विधि रूप उत्तर देकर् अपना अपूर्व मार्ग प्रस्थापित करते है—

#### लोक की नित्यानित्यता और सान्तानन्तता :

उपर्युक्त वौद्ध अव्याकृत प्रश्नों में प्रथम चार लोक की नित्या-नित्यना और सान्तना-अनन्तता के विषय में हैं। उन प्रश्नों के विषय में भगवान महावीर का जो स्पष्टीकरण है, वह भगवती में स्करकर्ण परिप्राजक के अधिकार में उपलब्ध है। उस अधिकार से और अन्य अधिकारों से यह मुविदित है कि भगवान ने अपने अनुयायियों को लोक के संबंध में होने वाले उन प्रश्नों के विषय में अपना स्पष्ट मन्तव्य वता दिया था, जो अपूर्व था। अत्रष्व उनके अनुयायी अन्य तीर्यकरों से इसी विषय में प्रश्न करके उन्हें चुप किया करते थे। इस विषय में भगवान महावीर के शब्द थे हैं—

"एवं खलु मए खंदया ! चउन्विहे लोए पन्नते, तं जहा—दृष्यओ खेतओ कासओ भावती ।

दव्यओं मं एमें लोए सम्रंते १।

खेसओ ण सोए असंखेज्जामी जीयणकोडाकोडीओ आयामविक्लंभेण असंखेज्जाओ जीयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेण पमत्ता, अत्यि पूण समते २ १

कालओं ण लोए ण कचावि न आसी, न कपावि न भवति, न कपावि न भविस्सति, भविषु प भविति य भविस्सइ य, धुवे णितिए सासते अवलए अव्वए अवटिटए णिच्चे, णिर्ट्य पूण से अन्ते १ ।

से सं संदग्त ! बश्वओं सोए समते, खेतओं सोए समते, कासतो सोए अर्णते भावओं सोए अर्णते ।" भग० २.१.६०

इसका सार यह है कि लोक द्रव्य की अपेक्षा से सान्त है, वर्गीक यह संख्या में एक है। किन्तु भाव अर्थात् पर्यायों की अपेक्षा से लोक अनन्त है, वर्गीकि लोकद्रव्य के पर्याय अनन्त हैं। काल की दृष्टि से लोक

<sup>&</sup>lt;sup>४4</sup> शतक २ उद्देशक १.

र्भ शतक हे उद्देशक ६ । सूत्रकृतांग१.१.४६—"अन्तर्थ निष्ठए लीए इड भीरी ति पासई।"

अनन्त है अर्थान् शादवन है, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं जिसमें लोक का अस्तित्व न हो । किन्तु क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्त है क्योंकि सकल क्षेत्र में से कुछ ही में लोक हैं " अन्यत्र नहीं।

्रहम उद्धरण में मुख्यतः सान्त और अनन्त बब्दों को लेकर अनेकान्तथाद की स्थापना की गई है। भगवान् बुद्ध ने लोक की— सान्तता और अनन्तना दोनों को अध्याकृत कोटि में रखा है। तब भगवान् महाबीर ने लोक को सान्त और अनन्त अपेक्षा-भेद से बताया है।

अय लोक की बाइवतना-अजाज्यतना के विषय में जहाँ भगवान् बुद्ध ने अव्याकृत कहा वहाँ भगवान् महावीर का अनेकान्तवादी मन्तव्य क्या है, उसे उन्हों के बाद्यों में सुनिए.—

''सासए सोए जमाली, जन्न क्यांवि णासी, णो क्यांवि ण भवति, ण क्यांवि ण भविस्सद्द भूषि च भवड य, भविस्सद्द य, धुवे णितिए सासए अवखए अव्वए अवट्ठिए णिच्चे।

असासए सोए जमालो, नाओ ओसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी भवह, उस्स-पिणी भवित्ता ओसप्पिणी भवह ।" भग० ६.६.३=७।

जमाली अपने आपको अहँन समस्ता था, किन्तु जब लोक की बाहबतता-अबाहबतता के विषय में गौतम गणधर ने उस से प्रस्त पूछा तब वह उत्तरन दे सका, तिस पर भगवान महाबीर ने उपर्युक्त समाधान यह कह करके किया, कि यह तो एक सामान्य प्रस्त है। इसका उत्तर तो भेरे छद्गस्थ शिष्य भी दे सकते है।

जमाली, लोक झादबत है और अझादबत भी । त्रिकाल में ऐसा एक भी समय नहीं, जब लोक किसी न किसी रूप में न हो अतएब वह झादबत है। किन्तु वह अशादबंत भी है, क्योंकि लोक हमेझा एक रूप ती रहता नहीं। उसमें अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के कारण अवनित और

४ लोक का अभिप्राय है, पंचास्तिकाय । पंचास्तिकाय संपूर्ण आकाश क्षेत्र किन्तु जैसा ऊपर बताया गया है, असंख्यात-कोटाकोटी योजन को परिष्य में हैं

उन्ति और उत्सर्षिकी भी देखी जाती है। एक रूप में—सर्वया बाह्वत • में परिवर्तन नहीं होना अतएव उसे अशास्त्रत भी मानना चाहिए। विकास लोक क्या है:

प्रस्तुत में लोक में भगवान महाबीर का क्या अभिप्राय है, यह भी जानना जरूरी है। उसके लिए नीचें के प्रश्नोत्तर पर्याप्त हैं। "किमियं भंते, लोएत्ति पयुच्चइ ?"

"गोपमा, पंचरियकाया एस ण एवतिए सोएति पवुच्चइ । तं जहां प्राम्स-रियकाए अहम्मस्यिकाए जाव (आगासस्यिकाए) पोग्गसस्यिकाए ।" भग । १३ ४४८०१ ।

अर्थान् पांच अस्निकाय ही लोक है। पांच बस्तिकाय ये हैं— धर्मास्त्रिकाय, अधर्मास्त्रिकाय, आकागास्तिकाय, जीवास्त्रिकाय और पुद्गलास्तिकाय।

जीव-शरीर का मेदाभेद:

"आया भन्ते, कामे अन्ने कामे !"

"गीयमा, आयांवि कार्ये अनेवि कार्ये ।"

"रूवि भन्ते, काये अरूवि कार्ये ?"

'भोयमा, रूवि वि काये अरुवि वि काये।"

"एवं एवकेवके पु<del>र</del>छा।

ंगीयमा, सन्वित विकाये अन्वित विकाये!! भगे १३.७.४६५'।

उपर्युक्त संवाद से स्पष्ट है कि भगवान महावीर ने गौतम के प्रश्न के जत्तर में आत्मा को घरीर से अभिन्न भी. कहा है और, उससे भिन्न भी कहा है। ऐसा कहने पर और दो प्रश्न उपस्थित होते हैं, कि यदि शरीर आत्मा से अभिन्न है, तो आत्मा की तरह यह अरूपी भी होता वाहिए और सचेतन भी। उन प्रश्नों का उत्तर भी स्पष्ट रूप से दिया प्राप्त है कि काय अर्थात् घरीर रूपी भी है और अरूपी भी। घरीर सचेतन भी है और अरूपी भी। घरीर सचेतन भी है और अरूपी भी। घरीर सचेतन भी है और अरूपी भी। घरीर सचेतन

जब गरीर को आतमा ने पृथक् माना जाता है, तब बह रूपी और अचेतन है। और जब शरीर को आत्मा मे अभिन्न माना जाता है, तब शरीर अरूपी और सचेतन है।

भगवान् बुद्ध के मत से यदि धारीर को आत्मा से भिन्न माना जाए तब ब्रह्मचर्यवास संभव नहीं। और यदि अभिन्न माना जाए तब भी-ब्रह्म-चर्यवास संभव नहीं। अतएव इन दोनों अन्तों को छोड़कर भगवान् ने मध्यममार्ग का उपदेश दिया और द्वारीर के भेदाभेद केव्रश्न को अब्याकृत चताया—

"तं जीवं तं सरीरं ति भिक्षु, दिद्ठिया सित यहावरियवासी न होति । अञ्ज जीवं अञ्जं सरीरं ति या भिक्षु, विद्ठिया सित बहावरियवासी न होति । एते ते भिक्षु, उभी अन्ते अनुवर्गम्म मञ्जेन तथायती धम्मं देसेति—" संयुत्त XII 135

किन्तु भगवान् सहाबीर ने इस विषय में सध्यममार्ग-अनेकान्त-वाद का आध्य लेकर उपर्यु क्त दोनों विरोधी वादों का समन्वय किया। यदि आंतमा शरीर से अध्यन्त भिन्त माना जाए तव कार्यकृत कर्मी का फंलें उसे नहीं मिलना चोहिएं । अत्यन्तिमेदं 'मानिने पर इसा प्रकार अकृतागम दोप की आपत्ति है। और यदि अत्यन्त अभिन्न मीना जीए तव शरीर का दाह हो जाने पर आत्मा भी नष्ट होगा, जिस से परलोक संभवे नहीं रहेगा। इस प्रकार कृत-प्रणाश दोप की आपत्ति होगी। अनंएव इन्हीं दोनों दोपों को देखकर भगवान बुद्ध ने कह दिया कि भेद पक्ष और अभेद-पक्ष ये दोनों ठीक नहीं है। जब कि भगवान् महावीर ने दोनों विरोबी बादों का संमन्त्रय किया, और भेद और अभेद दीनों पक्षों को स्वीकार किया । एकान्त भेद और अभेद मानने पर जो दोप होते है, वे उभयवाद मानने पर नहीं होते। जीव और शरीय का भेद, इमलिए मानना चाहिए कि शरीर का नाग हो जाने पर भी आत्मा दूसरे जन्म में मीजूद रहती है, या सिद्धावस्था में अँरीरी आत्मा भी होती है। अभेद 🗚 इसलिए मानना चाहिए कि संसारावस्था में बारीर और आत्मा का क्षोर-नीरवन्:या अग्निलोह-पिण्डवत् नादात्स्य होता है इसीलिए काय से किसी वस्तुःका स्पर्ध होने पर आत्माःमें संवेदनः होता है और कायिक कर्म का विपाक आहमा में होता है। जान करा के

भगवती सूत्र में जीव के परिणाम दश गिनाए हैं यथा—
गति-परिणाम, इन्द्रिय-परिणाम, कपाय-परिणाम, लेक्शा-परिणाम
योग-परिणाम, उपयोग-परिणाम, ज्ञान-परिणाम, चारित्र-परिणाम और
वेद-परिणाम।

—भग० १४-४. ५१४ ।

जीव और काय का यदि अभेद न माना जाग तो इन परिणामों को जीव के परिणामरूप से नहीं गिनाया जा सकता। इसी प्रकार भगवती में (१२.४.४५१) जो जीव के परिणाम रूप में चर्ण, गन्ध एवं स्पर्ध का निर्देश है, वह भी जीव और शरीर के अभेद को मान कर ही घटाया जा सकता है है।

अन्यत्र गौतम के प्रेंक्न के उत्तर में निश्चयपूर्वक भगवान ने कहा है कि-

"गोषमा, अहमेषं जाणानि अहमेषं पातानि शहमेषं युज्जानि "जं णं तहागयस्त कोवस्त सक्विस्त सकन्मस्त सरागस्त सवेदगस्त समोहस्य सतेतस्त ससरीरस्त ताओ सरोराओ अविष्यमुक्कस्त एवं पश्चति—तं जहा कालते वा जाव पुक्कितते वा, पुक्षिणेषते वा तिते वा जाव महुरते वा, कवखबते वा जाव सुक्कते वा।" भग० १७.२.।

, अन्यत्र जीव के कृष्णुवर्णपर्याय, का भी निर्देश है—भग० २५,४ । ये सभी निर्देश जीव-शरीर के अभेद की मान्यतापर निर्भर हैं।

इसी प्रकार आचारांग में आत्मा के विषय में जो ऐसे शब्दों का

प्रयोग है-

''सब्बे सरा नियट्टन्ति तकका जल्य न विज्जति, मुई तत्य न गाहिया। ओए अप्पड्ट्डाणस्स सेयमें। से न दौहे न हस्से न बट्टे न तसे न चउरसे न परिमंडले न किल्हे न नीते न इत्यो न प्रिते न मन्नहा परिन्ने सन्ने उत्यमां न विज्जल अरूयी सत्ता अपयदस पर्य नित्य।'' आचा० सू० १७० ।

वह भी संगत नहीं हो सकता, यदि आतमा घरीर से भिन्न न माना जाए । घरीर भिन्न आतमा को लक्ष्य करके स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, कि उसमें वर्ण-गत्य-रस-स्पर्ण नहीं होते-

"गोधमा ! अहं एवं जाणामि, जाव जं णं तहागयस्स जीवस्स अव्हिबस्स अकस्मस्स अवेदस्स अलेसस्स असरीरस्स ताओ सरीराओ विष्पमुक्तस्स नो एवं पन्नायतिन्तं जहा कालले वा जाव लुक्खते वा ।" भगवती० १७.२.। चार्वाक शरीर की ही आतमा मानना था और औपनिषद ऋषि-गण आतमा की शरीर से अत्यन्त भिन्न मानते थे। अगवान बुद्ध को इन दोनों मनों में दोष तो नजर आया, किन्तु वे विधि रूप से समन्वय न कर सके। जब कि भगवान् महाबीर ने इन दोनों मनों का समन्वय उपर्युक्त प्रकार में भेद और अभेद दोनों पक्षों का स्वीकार कर के किया।

#### जीव की नित्यानित्यता:

मृत्यु के बाद तथागत होते है कि नहीं इम प्रक्रन को भगवान बुद्ध ने अब्बाकृत कोटि में रखा है, क्योंकि ऐसा प्रक्रन और उसका उत्तर सार्थक नहीं, आदि ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, निर्वेद, निरोध, अभिज्ञा, संबोध और निर्वाण के लिए भी नहीं '

आत्मा के विषय में चिन्नन करना यह भगवान् युद्ध के मन से अयोग्य है। जिन प्रश्नों को भगवान् युद्ध ने 'अयोनिसो मनेसिकार'-विचार का अयोग्य ढंग-कहा है, वे ये हैं—''मैं भूनकाल में था कि नहीं था? मैं भूतकाल में कैसा या? मैं भूतकाल में क्या होकर फिर क्या हुआं? में भविष्यत् काल में होऊँगा कि नहीं? मैं भविष्यत् काल में लेया होऊँगा? मैं भविष्यत् काल में कैसे होऊँगा? मैं भविष्यत् काल में कैस होऊँगा? मैं भविष्यत् काल में कैस होऊँगा? मैं भविष्यत् काल में क्या होकर, क्या होऊँगा? मैं कैसे हूँ? यह सत्य कहीं से आया? यह कहीं जाएगा?''

भगवान् बुद्धका कहता है, कि अयोतिसो मनसिकार से नये आस्त्रव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न आस्त्रव वृद्धिगन होते हैं । अनुएव इन प्रश्नों के विचार में लगना साधक के लिए अनुचित हैं

इन प्रक्नों के विचार का फल बताते हुए भगवान् बुद्ध ने कहां है कि 'अयोनिसो मनसिकार' के कारण इन छह दृष्टिओं में से कोई एक दृष्टि उत्पन्न होती है। उसमें फैंमकर अज्ञानी पृवग्जन जरा-मरणादि से मुक्त नहीं होता—

<sup>&</sup>lt;sup>६८</sup> संयुत्तनिकाय XVI 12; XXII 86; मिक्समिनिकाय चूलमालुंक्यसुत्त ६३.

४९ मण्मिमनिकाय-सव्यासवसुत्तः २. क्याँ १ का २ का विकास

- १. मेरी आत्मा है।
- २. मेरी आत्मा नहीं है।
- ३. मैं आत्मा को आतमा समभता है।
- ४. में अनातमा को आत्मा समकता है।
- प्र. यह जो मेरी आत्मा है, वह पुण्य 'और पाप कर्म के विपाक की भोक्ता है।

६. यह मेरी आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अविपरिणाम-धर्मा है, जैसी है वैसी सदैव रहेगी" ।

अतएव उनका उपदेश है कि इन प्रश्नों को छोड़कर दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोध का मार्ग इन चार आर्यसत्यों के विषय में ही मन को लगाना चाहिए। उसी से ब्राह्मव-निरोध होकर निर्वाण-लाभ हो सकता है।

भगवान् बुद्ध के इन उपदेशों के विषरीत ही भगवान् महाबीर का उपदेश हैं। इस बात की प्रतीति प्रथम अंग आचारांग के प्रथम वाक्य से ही हो जाती है—

"इहमेगीत नो सम्रा भवह तं जहा —पुरित्यमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंति, वाहिणाम्रो या.... भ्रम्नयरीयाओ वा विसाओ वा अगुविताओ वा आगओ अहमंति। एवमेगीत मो नाम अवह –अदिय में आमा उववाहए, नित्य में आमा उववाहए, के अहं आसी, के या इओ चुन्नो इह पेच्चा भविस्तामि ?

"से जं पूण जाएरेजा सहसम्मुद्रमाए परवागररोणं अस्त्रींस वा अन्तिए सोच्चा तं जहा पुरित्य माओ...एवमेगींस नापं भवद—अत्य में आया उपवाइए जो इमाओ दिसाओ अस्पुदिसाओ वा अस्पुसंबरद सत्वाओ दिसाओ अस्पुदिसाओ सोहं-से आयावाई, सोगावाई, कम्मावाई, किरियावाई 1"

भगवान महाबीर के मत से जब तक अपनी या दूसरे की बुढि से यह पता न लग जाय कि मैं या मेरा जीव एक गति से दूसरी गित को प्राप्त होता है जीव कहाँ से आया, कीन था और कहाँ जायगा ?— तब तक कोई जीव आहमवादी नहीं हो सकता लोकबाटी नहीं हो सकता।

<sup>&</sup>quot; मजिस्मिनिकाय-सम्बासवसूत्त, २.

कर्म और क्रियावादी नहीं हो सकता। अतएव आत्मा के विषय में विचार करना, यहीं संवर का और मोक्ष का भी कारण है। जीव की गति और आगति के ज्ञान से मोक्षलाभ होता है। इस बात को भगवान् महाबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है—

'इह आगई गई परिश्राय अन्वेद जाइमरणस्स बडुमगं विश्वायरए आचा० १.५.६.

यदि तथागत की मरणोत्तर स्थिति-अस्थिति के प्रश्न को ईश्वर जैस किसी अतिमानव के पथक अस्तित्व और नास्तित्व का प्रश्न समभा जाए तो भगवान महावीर का इस विषय में मन्तव्य क्या है, यह भी जानना आवश्यक है। वैदिक दर्शनों की तरह शाश्वत सर्वज्ञ ईश्वर की जो कि संसारी कभी नही होता, जैन धर्म में कोई स्थान नही । भगवान महाबीर के अनुसार सामान्य जीव ही कर्मी का नाश करके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है, जो सिद्ध कहलाता है। और एक बार युद्ध होने के बाद वह फिर कभी अग्रुद्ध नहीं होता । यदि भगवान बुद्ध तथागत की मरणोत्तर स्थिति का स्वीकार करते तब ब्रह्मवाद या शाश्वतवाद की आपत्ति का भय था और यदि वे ऐसा कहते कि तथागत मरण के बाद नहीं रहता, तब भौतिकवादियों के उच्छेदवाद का प्रसंग आता। अत-एव इस प्रश्न को भगवान बुद्ध ने अब्याकृत कोटि में रखा । परन्त भगवान ने अनेकान्तवाद का आश्रय करके उत्तर दिया है कि तथागत या अईत मरणोत्तर भी है, क्योंकि" जीव द्रव्य तो नष्ट होता नहीं, वह सिद्ध स्वरूप वनता है। किन्तु मनुष्य रूप जो कर्मकृत है वह नष्ट हो जाता है। अतएव सिद्धावस्था में अर्हत् या तथायत अपने पूर्वरूप में नहीं भी होते है। नाना जीवों में आकार-प्रकार का जो कर्मकृत भेद संसारावस्था में होता हे, वह सिद्धावस्था में नहीं, क्योंकि वहाँ कर्मःभी नहीं—

"कम्मक्षी णंभंते जीवे नी अकम्मक्षी विभक्तिभावं परिणमह, कम्मक्षी णं जए णो अकम्मक्षी विभक्तिभावं परिणमह ?"

"हंता गोयमा !"

<sup>ा 🗸 🖰</sup> भगवती १२.४,४४२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> तुलना-''अत्थि सिद्धी असिद्धी वा एवं सन्तं निवेसए ।'''सूत्रकृतांग २.४.२४. .

· इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन प्रश्नों को भगवान बुद्ध ने निरथंक बनाया है, उन्हीं प्रश्नों से भंगवान महाबीर ने आध्यारिमक जीवन का प्रारंभ माना है। अतंएव उन 'प्रश्नों को 'भगवान् महावीर' ने भगवान् बुद्ध की तरह अध्याकृत कीटि में न रखकर व्याकृत ही किया है । इतनी सामान्य चर्चा के बाद अब आहमा की नित्यता-अनित्यता के प्रस्तुत प्रश्न पर विचार किया जाता है-

भगवान् बुद्ध का कहना है कि तथागत मरणानन्तर होता है या नहीं-ऐसा प्रश्न अन्यतीयिकों को अज्ञान के कारण होता है। उन्हें रूपादि" का अज्ञान है, अतएव वे ऐसा प्रश्न करते है। वे रूपादि को आतमा समभते हैं, या आत्मा को . रूपादियुक्त समभते हैं; या आत्मा में रूपादि को सम्भते हैं, या रूप में आत्मा को समभते हैं, जब कि:तथागत वैसा नहीं समभते भाशतएव तथागत को वैसे प्रश्न भी नहीं उठते और दूसरों के ऐसे प्रश्न को वे अव्याकृत व्वताते हैं। भरणानन्तर रूप 'वेदना आदि प्रहोण हो जाता है। अतएव अब प्रजापना के साधन रूपादि के न होने से नथागत के लिए 'है' या 'नहीं है' :ऐसा व्यवहार किया नहीं जा सकता । अतएव मरणानन्तर तथागंत 'है' या 'नहीं है' अदि परेनी की में अञ्चाकृत बताता हूँ । भैं का कार्यक्रिक के कि

माध्य हम अविते वतला आए हैं। कि, इस प्रश्न के उत्तर में। भगवान बृद्ध को शाइबतबाद या उच्छेदबाद में पड़ जाने का डर था, इसंलिए जन्होंने इस प्रश्न को अब्याकृत कोटि में रखा है। जब कि भगवान महोत्रीर ने दोनों वादों का समन्वय स्पष्ट रूप से किया है। अंतएव जन्हें : इस प्रदन को अध्याकृत:कहने :की आयश्यकता ही 'नहीं । उन्होंने जो व्याकरण किया है, उसकी चर्चा नीचे की जाती है।

भगवान् महाबीर ने जीव को अपेक्षा भेद से शास्त्रत और अशा-व्यत् सुद्धा है । इस् की स्पृष्टत्। के लिए निम्न संवाद ।पर्याप्त है— "जीवा णं भन्ते कि सासवा असासवा है" ( ) पार के के कि कि कि

<sup>ं. ं ं</sup> रें संयुत्तनिकाय XXXIII. 1. भेडे बही XLIV. 8-

<sup>&</sup>quot; agi XLIV. I. santo, er in it in "

'मोपमा, जीवा सिय सासवा सिय असासवा । गोवमा, दव्बट्ठ्याए सासवा भावटठवाए असासवा ।''-भगवती ७.२.२७३.।

स्पष्ट है कि द्रव्याधिक अर्थात् द्रव्य की अपेद्या से जीव नित्य है और भाव अर्थात् पर्याय की दृष्टि से जीव अनित्य है, यह मन्तव्य भगवान् महाबीर का है। इसमें बाव्यतवाद और उच्छेदवाद दोनों के समन्वय का प्रयत्न है। चेतन—जीव द्रव्य का विच्छेद कभी नहीं होता इस दृष्टि से जीव को नित्य मान करके जाइबनवाद को प्रश्रय दिया है और जीव की नाना अवस्थाएँ जो स्पष्ट रूप से विच्छित्र होती हुई देखी जाती है, उनकी अपेक्षा से उच्छेदवाद को भी प्रश्रय दिया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ये अवस्थाएँ अस्थिर है इसीलिए उनका परिवर्तन होता है, किन्तु चेतन द्रव्य बाद्यत हिस्यर है। जीवगत वाल्यत्याण्डित्यादि अस्थिर धर्मों का परिवर्तन होता, जब कि जीवद्रव्य तो—वाह्यत ही रहेगा।

से नूणं भंते अधिरे पलोट्टइ, नो थिरे पलोट्टइ, अधिरे भज्जइ नो थिरे भज्जइ, सासए बालए बालियतां असासयं, सासए पंडिए पंडियतां असासयं ?" "हंता गोयमा. अधिरे पलोटटइ जाव पंडियत्तं असासयं !"

भगवती- १.६.५०।

द्रव्याधिक नय का दूसरा नाम अब्युच्छित्ति नय है और भावा-धिकनय का दूसरा नाम ब्युच्छित्तिनय है। इससे भी यही फलित होता है है कि द्रव्य अविच्छित्त ध्रृव शाश्वत होता है और पर्याय का विच्छेद नाय होना है अतएव वह अध्रुव अनित्य आश्वत है। तीव और उसके पर्याय का अर्थात् द्रव्य और पर्याय का परस्पर अभेद और भेद भी इस्ट है। इसीलिए जीव द्रव्य को जैसे शाश्वत और अशाश्वत वताया, इसी प्रकार जीव के नारक, वैमानिक आदि विभिन्न पर्यायों को भी शाश्वत और अशाश्वत वनाया है। जैसे जीव को द्रव्य की अपेक्षा से अर्थात् जीव द्रव्य की अपेक्षा से नित्य कहा है वैसे ही नारक को भी जोव द्रव्य की अपेक्षा से अनित्य कहा है वैसे ही नारक जीव को भी नारकत्वरूप पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा है वैसे ही नारक जीव को भी नारकत्वरूप पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा है वैसे ही नारक जीव को भी नारकत्वरूप पर्याय की अपेक्षा से अनित्य कहा है — '· मनेरइया र्ण भंते कि सासया असासया<sup>ती गर्</sup> पारे ११ के अवस्था "गोयमा, सिय सासया सिय-असासयाँ (<sup>19</sup>) । १८५ - १८८० १८ १८८० १८ १८

"से केणट्ठेणं भंते एवं युच्चइ ?"

"गोयमा, अस्योच्छित्तिणयट्ठयाए सासया, वोच्छित्तिणयट्ठयाए असासया । "" एवं जाव वेमाणिया ।" भगवती ७.३.२७६ ।

जमाली के साथ हुए प्रश्नोत्तरों में भगवान ने जीव की शास्त्र-तता के मन्तव्य का जो स्पट्टीकरण किया है, उस से नित्यता से उनका क्या मतलब है व अनित्यतासे क्या मतल्ब, है—यह विल्कुल, स्पष्ट, हो जाता है-

"सासए जीवे जमाली, जंन कयाह पासी, णो कयावि न भवति, ण कयावि ण भविस्सइ, भुवि च भवइ य भविस्सइ य, धुवे णितिए सासए अन्यए अध्वए अवर्ट्डए णिच्चे । असांसए जीवे जमाली, जन्ने नेरइए भविता तिरिक्लजीणिए भवइ तिरिक्खजोणिए भविता मगुस्से भवइ मणुस्से भविता देवे भवई।"

भगवती ६,६,३८७ । १,४,४२ ।

े तीनों काल में ऐसा कोई समय नहीं जव कि जीवं न हो गें इसीलए जीव बादवन, द्विंव एवं नित्य कही जाता है। किंग्तु जीव नार्रक मिटे कर तियंच होता है और तियंच मिट कर मनुष्य होता है—इस प्रकार जीव कमशः नाना अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अतएव उन् अवस्थाओं की अपेक्षा से जीव अनित्य अंशाश्वत अध्युव है। अथित अवस्थाओं के . नाना होते रहेने पर भी जीवत्व कभी लुप्त नहीं होता, पर जीव की अवस्थाएँ जुप्त होती रहती है। इसोलिए जीव बार्वत और, अशाह्यत है। Later to a contract that the manager

्र इस् व्याकरण में औपनिषद ऋषिसम्मत आत्मा की नित्यता और भौतिक वादिसम्मृत आरमा की अनित्यता के समन्वय का सफल प्रयतन है। अर्थात् भगवात् बुद्ध के अशाश्वतानुच्छेदवाद के स्थान में शास्वती-च्छेदवाद की, स्पष्टरूप से प्रतिष्ठा की गई है। -

# जीव की सान्तता-अनन्तताः 🖽 🐣 🤼

े जैसे लोक की सीन्तता और निरंतता के प्रश्न को भगवान बुद्ध में अब्याकृत बताया है, वैसे जीव की सान्तता और निरन्ततों के प्रदेन के विषय में उनका मन्तव्य स्पष्ट नहीं है। यदि काल की अपेक्षा से सान्तता-निरन्तता विचारणीय हो, तो तय तो उनका अव्याकृत मत पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है। परन्तु द्रव्य की दृष्टि से या देश की—क्षेत्र की दृष्टि से जीव की सान्तता—निरन्तता के विषय में उनके विचार जानने का कोई साधन नहीं है। जब कि भगवान महावीर ने जीव की सान्तता-निरन्तता का भी विचार स्पष्ट रूप से किया है, क्योंकि उनके मत से जीव एक स्वतन्त्र तत्त्व रूप से सिद्ध है। इसी से कालकृत नित्या-नित्यता की तरह द्रव्य-क्षेत्र-भाव की अपेक्षा से उसकी सान्तता-अनन्तता भी उन को अभिमत है। स्कंदक परिवाजक का मनोगत प्रश्न जीव की सान्तता-अनन्तता के विषय में था, उसका निराकरण भगवान महावीर ने इन शब्दों में किया है—

'जे वि य खंदया, जाब सभन्ते जीचे अणंते जीचे तस्सयि यं णं एयमस्टे-एवं खतु जाब दरवओं णं एंगे जीवे सम्रते, खेत्तओं णं जीवे असंखेरजपरितिए असंखेरज-परितामोढे अस्यि पुण से मंत्रे, कालओं णं जीवे न क्यांवि न आसि जाब निच्चे निस्य पुण से मंत्रे, भावओं णं जीवे अणंता णाणपरजवा अणंता दंसणपरजवा अणंता चरित्तपरजवा अणता अगुरुतहुत्वपरजवा निस्य पुण से मंत्रे।'' भगवती २.१.६०।

सारांश यह है कि एक जीव व्यक्ति

द्भव्य से सान्त । क्षेत्र से सान्त । काल से अनन्त और भाव से अनन्त है।

इस प्रकार जीव सान्त भी है और अनन्त भी है, यह भगवान्
महाबीर का मन्तव्य है। इसमें काल की दृष्टि से और पर्यायों की
अपेक्षा से उसका कोई अन्त नहीं। किन्तु वह द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा से सान्त है। यह कह करके भगवान् महाबीर ने आत्मा के "अणोरणीयान्
महतो महीयान्" इस औपनिषद मत का निराकरण किया है। क्षेत्र की
दृष्टि से आत्मा की व्यापकता यह भगवान् का मन्तव्य नहीं। और एक
आत्मद्रव्य ही सब कुछ है, यह भी भगवान् महाबीर को मान्य नहीं। अवस्था में कर्मकर्तृ त्म अवस्था का भेद होने पर भी ऐकान्तिक उच्छेद-वाद की आपत्ति इसलिए नहीं आती कि भेद होते हुए भी जीवहच्य दोनों अवस्था में एक ही मौजुद है।

#### द्रव्य-विचार :

३७

द्रव्य और पर्याय का भेवाभेद—भगवती में द्रव्य के विचार प्रसंग में कहा है कि द्रव्य दो प्रकार का है<sup>44</sup>—

- १. जीव द्रव्य
- २. अजीव द्रव्य ।

अजीव द्रव्य के भेद-प्रभेद इस प्रकार हैं-

अजीव द्रव्य

१. पुद्गलास्तिकाय

१. धर्मास्तिकाय २. अधर्मास्तिकाय ३. अधर्मास्तिकाय ३. आकाशास्तिकाय

४. अद्धासमय

सव मिलाकर छ. द्रव्य होते हैं। १ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्ति-काय, ३ आकाशास्तिकाय, ४ जीवास्तिकाय, ५ पुद्गलास्तिकाय और ६ काल (अद्धासमय)।

इनमें से पाँच द्रव्य अस्तिकाय कहें जाते हैं पाँच क्यों कि उनमें प्रदेशों के समूह के कारण अवयंत्री द्रव्य की कल्पना संभव है।

पर्याय-विचार में पर्यायों के भी दो भेद बताए हैं -

- १ जीव-पर्याय और
- २ अजीव-पर्याय

५८ भगवती २५.२.; २५.४.

<sup>&</sup>lt;sup>५९</sup> भगवती २.१०.११७ । स्यानांग सू० ४४१.

६° भगवती २५.५.। प्रज्ञावना पद ५.

पर्याय अर्थात् विशेष समभना चाहिए।

सामान्य-द्रव्य दो प्रकार का है—तियंग् और ऊर्ध्वता। जब कालकृत नाना अवस्वाओं में किसी द्रव्य विशेष का एकत्व या अन्वय या अविच्छेद या ध्रुवस्य विवक्षित हो, तव उस एक अन्वित अविच्छिन्न ध्रुव या शास्वत ग्रंग को ऊर्ध्वना सामान्यरूप द्रव्य कहा जाता है। एक ही काल में स्थिति नाना देश में वर्तमान नाना द्रव्यों में या द्रव्यविशेषों में जो समानना अनुभूत होती है वही तियंग्सासान्य द्रव्य है।

जब यह कहा जाता है, कि जीव भी द्रव्य है, धर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, अधर्मान्तिकाय भी द्रव्य है इत्यादि; या यह कहा जाता है कि द्रव्य दो प्रकार का है—जीव और अजीव । या यों कहा जाता है कि द्रव्य छह प्रकार का है—धर्मास्तिकाय आदि, तब इन सभी वाक्यों में द्रव्य का अर्थ निर्यग्सामान्य है । और जब यह कहा जाता है, कि जीव दो प्रकार का है से संसारी और सिद्ध; संसारी जीव के पाँच मेद<sup>52</sup> हैं— एकेन्द्रियादि; पुद्गल चार प्रकार का है—स्कंघ, स्कंघरेग, स्कंघरेग और परमाणु इत्यादि, तब इन बाक्यों में जीव और पुद्गल शब्द निर्यग्सामान्यरूप द्रव्य के बोधक है ।

परन्तु जब यह कहा जाता है, कि जीव द्रव्यायिक से झाइवत है और भावायिक से अगाइवत है अने स्वाव कि व्यव का मतलव अर्ध्वता-सामान्य से हैं। इसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि अब्युच्छित्तिनय की अपेक्षा से, नारक भी शाइवत है, तब अब्युच्छित्तिनयका विषय जीव भी अर्ध्वा सामान्य ही अभिग्रेत हैं। इसी प्रकार एक जीव की जब गति आगति का विचार होता है अर्थात् जीव मरकर कहाँ जाता है भी या जन्म के समय वह कहाँ से आता है इत्यादि विचार-प्रसंग में मामान्य-जीव

६१ भगवती १.१.१७. १.८.७२.

<sup>&</sup>lt;sup>६२</sup> प्रज्ञापनापद १. स्थानांग सू० ४५८.

६३ भगवती ७.२.२७३.

६८ भगवती ७.३.२७६.

<sup>&</sup>lt;sup>६'4</sup> भगवती शतक. २४.

शब्द या जीव विशेष नारकादि शब्द भी किर्ध्वता सामिन्य रूप जीव द्वव्य के ही वोधक है।

जय यह कहा जाता है कि पुद्गल तीन प्रकार का है — प्रयोग-परिणत, मिथपरिणत और विस्नसापरिणत; तय पुद्गल झब्द का अर्थ तियंग्सामान्य रूप द्रव्य है। किन्तु जय यह कहा जाता है कि पुद्गल अतीत, वर्तमान और अनागन तीनों कालों में शास्त्रत है, "तव पुद्गल सब्द में ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य विवक्षित है। इसी प्रकार जय एक ही परमाणु पुद्गल के विषय में यह कहा जाता है कि वह द्रव्याधिक इंटिट में शास्त्रत है, दिन वहाँ परमाणु पुद्गलद्रव्य भव्द से ऊर्ध्वता सामान्य द्रव्य अभिप्रेत है।

#### पर्याय-विचार:

जैसे सामान्य दो प्रकार का है, येमे पर्याय भी दो प्रकार का है। तिसंग्रह्म या तिसंग्रामान्य के आश्रय से जो विशेष विवक्षित हों, वे तिसंग्रहम्य या तिसंग्रामान्य के आश्रय से जो विशेष विवक्षित हों, वे तिसंग्रहम्य हैं और उन्वंता सामान्य इस प्रुव शाहबत इस्य के आश्रय से जो पर्याय विवक्षित हों, वे उन्वंतापर्याय है। नाना देश में स्वतन्त्र पृथक् पृथक् जो इस्य विशेष या व्यक्तियाँ हैं, वे तिसंग्रहम्य की पर्याय हैं, उन्हें विशेष भी कहा जाता है। और नाना काल में एक ही द्यादक्ष इस्य की उन्हें विशेष में कहा जाता है। जन्हें परिणाम भी कहा जाता है। 'पर्याय' एवं 'विशेष' सम्बद्ध के द्वारा उकत दोनों प्रकार की पर्यायों का बोध आगमों में कराया गया है। किन्तु परिणाम शब्द का प्रयोग केवल उन्हेंवतासामान्य हुए इस्य के पर्यायों के अर्थ में ही किया गया है।

गीनम ने जब भगवान से पूछा कि जीवंपर्याय कितने हैं—संस्थात, असंख्यात, या अनन्त ? तब भगवान ने उत्तर दिया कि जीवंपर्याय अनन्त हैं। ऐसा कहने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि असंख्यात नारक हैं, असंख्यात असुर कुमार हैं, यावत असंख्यात स्तनित

<sup>&</sup>lt;sup>६६</sup> भगवती =.१.

इण भगवती १.४.४२.

६८ भगवती १४.४.५१२.

स्कंध
 स्कंधदेश
 स्कंधप्रदेश
 परमाणपदुगल

कुमार है, असंस्थात पृथ्वीकाय हैं यावत् असंस्थात वायुकाय हैं, अनन्त वनस्पतिकाय हैं, असंस्थात द्वीन्द्रय है यावत् असंस्थात वायुकाय हैं, असंस्थात वानव्यंतर हैं यावत् अनन्त सिद्ध है। इसीलिए जीवपर्याय अनन्त हैं। यह कथन प्रजापना के विशेष पद मे नथा भगवती में (२५.५) हैं। भगवती में (२५.५) जहां द्वर्थ के भेदों की चर्चा है, वहां उन भेदों को प्रजापनानात पर्यायभेदों के समान ममभ लेने को कहा है। नथा जीव और अजीव के पर्यायों को ही चर्चा करने वाले समूचे उस प्रजापना के पद का नाम विशेषपद दिया गया है। इस से यही फलित होता है कि प्रस्तुत चर्चा में पर्याय जब्द का अर्थ विशेष है अर्थात् निर्यक् सामान्य की अपेक्षा से जो पर्याय हैं अर्थात् विशेष विशेष व्यक्तियाँ हैं, वे ही पर्याय हैं। मारांग यह है कि समम्त जीव गिने जाएँ तो वे अनन्त होते हैं अत्प्व जीवपर्याय अनन्त कहे गए है। स्पष्ट है कि ये पर्याय निर्यन्मामान्य की दृष्टि में गिनाए गए हैं।

प्रस्तुत में पर्याय शब्द तिर्यग्सामान्य के विशेष का वाचक है। यह बात अजीव पर्यायों की गिनती से भी स्पष्ट होती है : अजीव पर्यायों की गणना निम्नानुसार है—(प्रज्ञापना पद ४)

#### अजीव पर्याय

| अरूपी                 |  |
|-----------------------|--|
| १. धर्मास्तिकाय       |  |
| . २. धर्मास्तिकायदेश  |  |
| ३ धर्मास्तिकाय प्रदेश |  |
| ४ अधर्मास्तिकाय       |  |
| प्र. " देश            |  |
| ६. ,, प्रदेश          |  |
| ७. आकाशास्तिकाय       |  |
| ष. "देश               |  |
| ६. ,, प्रदेश          |  |
| १०. अद्धासमय          |  |
|                       |  |

किन्तु जीविवशिषों में अर्थात् नारक, देव, मनुष्य, तिर्यंच और सिद्धों में जब पर्याय का विचार होता है, तय विचार का आधार विलक्षण वदल जाता है। यदि उन विशेषों की असंस्थात या अनन्त संख्या के अनुसार उनके असंस्थान या अनन्त पर्याय कहे जाएँ तो यह तिर्यमानाय के अनुसार उनके असंस्थान या अनन्त पर्याय कहे जाएँ तो यह तिर्यमानाय की वृष्टि मे पर्यायों का कथन समभना चाहिए परंतु भगवान ने उन जीविवशेषों के पर्याय के प्रदन में सर्वत्र अनन्त पर्याय ही वनाए है। दें नारक जीव व्यक्तियः असंस्थात ही हैं, अनन्त नहीं, तो फिर उनके अनन्त पर्याय कैसे ? नारकादि सभी जीविवशेषों के अनन्त पर्याय ही भगवान ने वनाए हैं। तो इस पर से यह समभना चाहिए कि प्रस्तुत प्रसंग में पर्यायों की गिनती का आधार बदल गया है। जीव-सामान्य के अनन्तपर्यायों का कथन तिर्यमामान्य के पर्याय की दृष्टि से किया गया है, जब कि जीविशेषा नारकादि के अनन्त पर्याय का कथन उध्वतासामान्य के अनन्तपर्याय घटित हो सकते हैं, इस बात का स्पटीकरण यों किया गया है.

"एक नारक दूसरे नारक से द्रव्य की दृष्टि से तुल्य है, प्रदेशों की अपेक्षा से भी तुल्य है, अवगाहना की अपेक्षा से स्यात् चतुःस्थान से हीन, स्यात् चतुःस्थान से व्यवक है; स्थिति की अपेक्षा से अवगाहना के समान है, किन्तु स्थान वर्ण पर्याय की अपेक्षा से स्थान् पट्स्थानसे हीन, स्थात् तुल्य, स्थात् गट्स्थान से अधिक है। इसी प्रकार शेप वर्णपर्याय, दोनों गंधं पर्याय, पांचों रस पर्याय, अवों स्थान् पर्याय, मितजान और अझान पर्याय, श्रुतज्ञान और अज्ञानपर्याय, अवधि और विभंगपर्याय, ब्युद्धानपर्याय, अवधि और विभंगपर्याय, व्यवस्थान पर्याय पर्स्थान पतित हीन है, स्थात् तुल्य है, स्थात् तुल्य है, स्थात् पट्स्थान पतित अधिक है। इसीलिए नारक के अनन्त पर्याय कहे जाते हैं।" प्रजापना पति १।

कहने का तात्पर्य यह है कि एक नारक जीय द्रव्य की दृष्टि से दूसरे के समान है। दोनों के आत्म प्रदेश भी असंख्यात होने से समान

१९ प्रजापना-पव ४.

है, अतएव उस दृष्टि से भी दोनों में कोई विशेषता नहीं । एक नारक का शरीर दूसरे नारक से छोटा भी हो सकता है और यहा भी हो सकता है, और समान भी हो मुकता है। यदि शरीर में असमानता हो, तो उसके प्रकार असंख्यात हो सकते हैं, क्यों कि अवगाहना सर्व जघन्य हो तो अंगुल के असंस्यातवें भागप्रमाण होगी । क्रमशः एक-एक भाग की वृद्धि से उत्कृष्ट ५०० घनुप प्रमाण नक पहुँचती हैं। उतने में असल्यात प्रकार होंगे। इसलिए अवगाहना की दृष्टि से नीरक के असंख्यात प्रकार हो सकते हैं। यही बात आयु के विषय में भी कही जा सकती है। किन्तु नारक के जो अनन्त पर्याय कहे जाते हैं, उसे का कारण तो दूसरा ही है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये वस्तुत: पुद्गल के गुण है किन्तु संसारी अवस्था में शरीररूप पुद्गल का आत्मा से अभेद माना जाता . है। अतएव यदि वर्णीदि को भी नारक के पर्याय मानकर सोचा जाए, तथा मतिज्ञानादि जो कि आत्मा के गुण हैं, उनकीं दृष्टि से सोचा जाए तव नारक के अनन्तपर्याय सिद्ध होते हैं। इसका कारण यह है कि किसी भी गुण के अनन्त भेद माने गए हैं। जैसे कोई एक गुण स्याम हो दूसरा द्विगुण श्याम हो, तीसरा त्रिगुण श्याम हो, यावत् अनन्तवा अनन्त गुणक्याम हो । इसी प्रकार शेप वर्ण और गंघादि के विषय में भी घटाया जा संकता है। इसी प्रकार आत्मा के ज्ञानादि गुण की तरतमंता की मात्राओं का विचार कर के भी अनन्तप्रकारता की उपपत्ति की जाती है । अब प्रश्न यह है कि नारक जीव तो असंस्थात ही हैं, तब उनमें वर्णादि को लेकर एककाल में अनन्त प्रकार कैसे घटाएँ जाएँ। इसी प्रश्नं का उत्तर देने के लिए कालभेद को बीच में लाना पड़ता है। अर्थात् काल भेद से नारकों में ये अनन्त प्रकार् घंट सकते हैं। कालभेद ही तो ऊर्ध्वता-सामान्याधित पर्यायों के विचार में मुख्य आधार है। एक जीव कालभेद से जिन नाना पर्यायों को धारण करता है, उन्हें ऊर्ध्वता-सामान्याधितं पर्याय समभना चाहिए।

जीव और अजीव के जो ऊर्ध्वता-सामान्याधित पर्याय होते हैं,

उन्हें परिणाम कहा जाता है। ऐसे परिणामों का जिंक भगवती में तथा प्रजापना के परिणामपद में किया गया है"—

|                     | परिणाम | the property of the |
|---------------------|--------|---------------------|
|                     |        |                     |
|                     |        | 7 7 7 1.5           |
| १. जीव-परिणाम       | 1      | २. ग्रजीव-परिणाम    |
| २- गतिपरिणाम ४      | -, ,   | १. वंधनपरिणाम ३     |
| ३. इन्द्रियपर्णाम ५ | 1, 13  | २. गतिपरिणाम २.     |
| ४. कपायपरिणाम 🗴     |        | ३, संस्थानपरिणाम ५  |
| ५. लेश्यापरिणाम ६   |        | ४. भेदपरिणाम ५      |
| ६. योगपरिणाम ३      |        | . ५. वर्णपरिणाम ५   |
| ७. उपयोगपरिणाम २    |        | ६ ्गंध्परिणाम् ३    |
| 🖛 ज्ञानपरिणाम ४ 🕂 🛚 | · .    | ७. रमपरिणाम ४       |
| . ह. दर्जनपरिणाम ३  |        | ू. स्पर्शपरिणाम् =  |
| १०. चारित्रपरिणाम ५ |        | ६ अगुरुलघुपरिणाम १  |
| ११. वेदपरिणाम ३     |        | १०. शब्दपरिणाम २    |

्जीव और अजीव के उपर्युक्त परिणामों के प्रकार एक जीव में या एक अजीव में कमका या अकमका यथायोग्य होते हैं। जैसे किसी एक विवक्षित जीव में मनुष्य गति पंचेन्द्रियत्व अनन्तानुबन्धी कथाय, क्रुप्णलेच्या, काययोग, साकारोपयोगुमत्यज्ञान, मिश्यादर्शन, अविरति और न्त्युंसकवेद में सभी परिणाम ग्रुप्यत् हैं। किन्तु कुछ परिणाम कमभावी है। जब जीव मनुष्य होता है, तब नारक नहीं। किन्तु बाद में कर्मानुसार यही जीव मरकर नारक परिणामक्ष्य गति को प्राप्त करना है। इसी प्रकार वह कभी देव या तिसँच, भी होता है। कभी एकेन्द्रिय और कभी होति है। कभी एकेन्द्रिय और कभी होति है। इस प्रकार से परिणाम एक जीव में प्रमुद्ध ही हैं।

वस्तुतः परिणाम मात्र क्रमभावी ही होते हैं। ऐसा संभव है कि अनेक परिणामों का काल एक हो, किन्तु कोई भी परिणाम द्रव्य में

<sup>\*°</sup> भगवती १४.४. प्रशापना-पद १३.

सदा नहीं रहते । द्रव्य परिणामों का स्वीकार और त्याग करता है। वस्तुतः यों कहना चाहिए कि द्रव्य, फिर भले ही वह जीव हो या अजीव स्व-स्व परिणामों में कालभेद से परिणत होता रहता है। इसीलिए वे द्रव्य के पर्याय या परिणाम कहे जाते हैं।

विशेष भी पर्याय हैं और परिणाम भी पर्याय हैं, वसों कि विशेष भी स्वायी नहीं और परिणाम भी स्वायी नहीं। तियंग्यामान्य जीवद्रव्य स्वायी हैं, किन्तु एक फाल में वर्तमान पाँच मनुष्य जिन्हें हम जीवद्रव्य के विशेष कहते हैं स्वायी नहीं हैं। इसी प्रकार एक ही जीव के कि्मक नारक, निर्यंत, मनुष्य और देवहूज, परिणाम भी स्थायी नहीं। अतएव परिणाम और विशेष दोनों अस्थिरना के कारण बस्तुत: मुर्याय ही है। यदि देशिक विस्तार की ओर हमारा ध्यान हो, तो नाना दृष्यों के एक कालीन नाना पूर्वायों की ओर हमारा ध्यान लाएगा पर कालिस्तार की ओर हम ध्यान वें तो एक द्रव्य के या अनेक द्रव्यों की कमवर्ती नाना पर्यायों की ओर हमारा ध्यान जाएगा। दोनों परिस्थितियों में हम द्रव्यों के किसी ऐसे रूप को देखते हैं, जो रूप स्थायी नहीं होना। अतएव जन अस्वायी दृश्यमान रूपों को पर्याय ही कहना जिन है। इमोलिन आगम में विशेषों को तथा परिणामों को पूर्याय कहा गया है। हम जिन्हें काल दृष्टि से परिणाम कहते हैं, बस्तुत: वे हो देश की दृष्टि से विशेष हैं।

भगवान् बुद्ध ने प्रपीयों को प्राधात्म देकर-द्रव्य जैसी वैकालिक स्थिर वस्तु का निषेध किया । इसीलिए वे जानरूप पर्याप का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, पर जानपर्यायविशिष्ट; आत्मद्रव्य को नहीं मानते। इसी प्रकार रूप मानते हुए भी, वे रूपवत् स्थायोद्रव्य नहीं मानते। इसके विषयोत उपनिषयों में कूटस्थ ब्रह्मयाद का आश्रय लेकर; उसके दृश्यमान विविध पर्याप या परिणामों को मायिक या अविद्या का विलास कहा है।

पारमार्थिक असता का समर्थने करने जाती, भगवान महाबीर के बाद मे ४-ई । उपनिपदों में प्राचीन सांख्यों के अनुसार प्रकृति न्यरिणामवाद है; किन्तु आत्मा तो कूटस्य ही माना गया है। इसके विपरीत भगनान् महावीर ने आत्मा और जड़ दोनों में परिणम-नशीलता क्रास्वीकार करके परिणामवाद को सर्वस्थापी करार दिया है।

#### द्रव्य-पर्याय का भेटाभेट :

द्रव्य और पर्याय का भेद है या अभेद—इस प्रदन को लेकर भगवान महाबीर के जो विचार हैं उनकी विवेचना करना यहाँ पर अब प्राप्त है—

भगवती-सूत्र में पाइवे-शिष्यों और महावीर-किष्यों में हुए एक विवाद का जिक है। पाइवेंकिष्यों का कहना था कि अपने प्रतिपक्षी सामायिक और उसका अर्थ नहीं जानते। तब प्रति-पक्षी श्रमणों ने उन्हें समकाया कि—

''आया जें अज्जो, सामाइए, आया जें अज्जो, सामाइयहस अट्ठे।'' भगवती १.६.७७

अथिन आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का

आत्मा द्रव्य है और सामायिक उसका पर्याय । उक्त वाक्य से यह फिलत होता है कि भगवान महाबीर ने द्रव्य और पर्याय के अभेद का समर्थन किया था, किन्तु उनका अमेद समर्थन आपेक्षिक है। अर्थात द्रव्य-दृष्टि की प्रधानता से द्रव्य और पर्याय में अभेद हैं, यह उनका मत होनी चाहिए, क्यों कि अन्यत्र उन्होंने पर्याय और द्रव्य के भेद का भी समर्थन किया है। और स्पष्ट किया है कि अस्थिर पर्याय के नाग होने पर भी द्रव्य किया है। बीर स्पष्ट किया है कि अस्थिर पर्याय के नाग होने पर भी द्रव्य किया है। बीर किया के नाग के साथ तदिभन्न द्रव्य का भी नाग प्रतिपादित करते। अत्रव्य इस दूसरे प्रसंग में पर्याय-दृष्टि की प्रधानता से द्रव्य और पर्याय के ने प्रधानता से द्रव्य और पर्याय के हस्य हिंदि

<sup>&</sup>quot;। "ते तूर्ण यते सचिरे पतोट्टइ नी थिरे पतोट्टइ अधिरे भज्जह, नो थिरे मञ्जह सासए बाले बालियसं सतासयं, सासए बेडिए पेडियसं सतासयं ? हंता गोयमा! अधिरे पत्तोट्टइ जाव पेडियसं सतासयं !" भगवती—१.९.५०

के प्राधान्य से ब्रब्ध और पर्याय के अभेद का समर्थन किया है। इस प्रकार अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा इस विषय में भी की है, यह ही •मानना नाहिए।

आत्म-द्रव्य और उसके ज्ञान-परिणाम को भी भगवान महाबीर ने द्रव्य-दृष्टि से अभिन्न बनाया है जिसका पता आचारींग और भगवती के बाक्यों से चलता है—

'जे आया से विश्राया, जे विश्रया से आया । जेण विजाणह से आया !", - आसारांग-१,४,४,

"आया भंते, माखे अन्नाखें ?" गोयमा, आया सिय नाखे सिय अनाखें; नाखें पुण निवमं आया ।" भगवती∸१२.१०.४६६

ज्ञान तो आत्मा का एक परिणाम है, जो सदा बंधलता रहता है। इससे ज्ञान का आत्मा से भेद भी माना गया है। वयों कि एकान्त अभेद होता तो ज्ञान विदेश के नादा के साथ आत्मा का नादा भी मानना प्राप्त होता। इसलिए पर्याय-दृष्टि से आत्मा और ज्ञान का भेद भी है। इस बात का स्पर्टीकरण मानतीगत आत्मा के आठ भेदों से हैं। जाती हैं। उससे अनुसार परि-णामों के भेद से आत्मा का भेद मानकर, आत्मा के आठभेद माने गये हैं—

"कहिवहा ण भंते आया पण्णता ?" गोममा, अट्डिविहा आया पण्णता । तं जहा दिवयामा, कसामामा, योगामा, जबपोगामा, णाणामा वसणामा, चरितामा, वोरियामा ॥"

भगवती-१२.१०.४६७

इन आठ प्रकारों में द्रव्यात्मा को छोड़ कर वाकी के सात आत्म-भेद कवाय, योग, उपयोग, जान, दर्शन, चारित्र और वीर्य रूप पर्यायों को लेकर किए गए हैं। इस विवेचन में द्रव्य और पर्यायों को भिन्न मामा गेया है, अन्यथा उक्त सूत्र के अनन्तर प्रत्येक जीव में उपर्युक्त आठ, आत्माओं के अस्तित्व के विषय में आने वाले प्रदनोत्तर संगत नहीं हो। सकते। 'प्रदन—जिस को द्रव्यात्मा है, क्या उसको कवायात्मा आदि है या

नहीं ? या जिसको कषायात्माहैं, उसको ब्रव्यास्मा आदि है। या नहीं । उत्तर- द्रव्यात्मा के होने पर यथायोग्य कर्पायात्मा आदि होते.भी है.और नहीं भी होते, किन्तु कपायात्मा आदि के होने पर द्रव्यात्मा अवस्य होती है। इसलिए यही मानना पड़ता है कि उक्त चर्चा ह्या और पुर्याय के भेद को ही सुचित करती है।

सूचित करता है। प्रस्तुत द्रव्य-पर्याय के भेदाभद का अनेकान्त्रवाद भी भूगगृतात् महाबीर ने स्पष्ट किया है, यह अन्यत्र आगम-वाक्यों से भी स्पष्ट हो अवारा है मिलात के स्थान के सकता के परिकार में परिकार

# जीव और अजीव की एकानेकता:

<sup>ागराम</sup> एक ही बस्तुं में एकता और अनेकता का समन्वंग भी, भगवान् महावीर के उपवेश से फलित होता है। सोमिल ब्राह्मण ने भगवान् महाबीर से जनकी : एकता-अनेकता का : प्रश्त किया था। उस का जो उत्तर भगवान् महाबीर ने दिया है, उससे इस विषय में उन की अनेकान्त-वादिता स्पष्ट हो जाती है करा । हा हा हा हो होती पार्टी पार्टी

"सोमिला बच्बट्ठमाए ऐगे अहं, नाणदसणट्ठमाए दुधिहे अहं, पएसट्ठमाए अबलए वि अहं, अस्तर वि अहं, अबहिए वि अहं, उननीपटरपाए अनेप-सरमाञ्चावित वि अहं।" भूयभावभविए वि सह ।"

विष् विश्वति । अर्थात् सोमिल, द्रिच्यदृष्टिटं से में एक हूँ। जीने और देशन रूप दो पर्यायों के प्राधान्य से मैं दो हूँ। कभी न्यूनाधिक नहीं होने वाल प्रदेशी की दृष्टि से मैं असर्य हूँ, अन्यय हूँ एव अवस्थित हूँ। तीनों काल में बदलते रहने वाले उपयोग स्वभाव की दृष्टि से में अनेक हैं।

इसी पुकार अजीव द्रव्यों में भी एकता-अनेकता के अनेकान्त को भगवान ने स्वीकार किया है। इस बात की प्रतीति प्रज्ञापना के अल्प-बहुत्वे पद से होतों है, जहाँ कि छहों दृश्यों में पारस्परिक न्यूनता, तुल्यता और अधिकता का विचार किया है। उस प्रसंग में निम्न वाक्य आया है-

"गीयमा, संस्वत्यीवे एगे घरमत्त्वकाए व्यवहुवाए, से चेव पएसट्ठ्याए भ्रसंखेजजेपुणे ाः संस्वत्योवे योगालियकाए दृश्वद्वयाए, से. चेद : पएसहुवाए बसंसेरजगुणे।" प्राप्ताः प्राप्ताः । त्रार्वे प्रज्ञापनापदः—३, सू० ४६। ण्य भावती १६.१.

धर्मास्तिकाय को द्रव्यदृष्टि से एक होने के कारण सर्वस्तोक कहा और उसी एक धर्मास्तिकाय को अपने ही से असंख्यात गुण भी कहा, क्योंकि द्रव्यदृष्टि के प्राधान्य से एक होते हुए भी प्रदेश के प्राधान्य से धर्मास्तिकाय असंख्यात भी है। यही वात अधर्मास्तिकाय की भी लागू की गई है। अर्थात् वह भी द्रव्यदृष्टि से एक और प्रदेशदृष्टि से असंख्यात है । आकाश द्रव्यदृष्टि से एक होते हुए भी अनन्त है, क्योंकि उसके प्रदेश अनंत हैं। संख्या में पुद्गल द्रव्य अल्प है, जब कि उनके प्रदेश, असस्यातगुण हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव और अजीव दोनों में अपेक्षा भेद से एकत्व और अनेकत्व का समन्वय करने का स्पष्ट प्रयत्न, भगवान्

महाबीर ने किया है।

इस अनेकान्त में ब्रह्म-तत्त्व की ऐकान्तिक निरंशता और एकता तथा बाढ़ों के समुदायबाद की ऐकान्तिक सांशता और अनेकता का समन्वय किया गया है, परन्तु उस जमाने में एक लोकायत मत ऐसा, भी था जो सबको एक मानता था, जब कि दूसरा लोकायत मृत् सबको पृथक् मानता था"3। इन दोनों लोकायतों का समन्वय भी प्रस्तुत एकता-अनेकता के अनेकान्तवाद में हो, तो कोई आद्वर्य नहीं। भगवान खुद्ध ने उन दोनों लोकायतों का अस्वीकार किया है, तुन्न भगवान मुहावीर न दोनों का समन्वय किया हो, तो यह स्वाभाविक है। अ महास्वर् परमाणक्की नित्यानित्यता : १०० वर्षका अगर्था

सामान्यतया दार्शनिकों में परमाणु शब्द का अर्थ रूपरसादियुक्त पर्रम अपकृष्ट द्रव्य-जैसे पृथ्वीपरमाणु आदि-लिया जाता है, जो कि जड़-अजीव द्रव्य है। परन्तु परमाणु शब्द का अंतिम मुक्ष्मत्व मोर्बे अर्थ लेकर जैनागमों में परमाणु के चार भेद भगवान महाबीर ने बंताए हैं---

"गोयमा, चडव्विहे परमाणू पन्नत्ते तंजहा-१ बब्बपरमाणू, २ देत्तपरमाणू ३ कालवरमाणु ४ भावपरमाणु ।" ... भगवती २०.४.

<sup>&</sup>lt;sup>७३</sup> "सन्वं एकरांति सो ब्राह्मण तितमं एतं तोकायतं ।"""सन्वं पुर्युरां ति स्रो बाह्मए चतुर्थं एतं लोकायतं । एते बाह्मण उभी अन्ते अनुपगम्म मज्येन तथागतो धम्मं देशेति । श्रविज्ञापच्चया संखारा "" संयुत्तनिकाय XII. 48.

==

अर्थात् परमाणु चार प्रकार के हैं है . : ह हाह नाहा

ें १. द्रेंट्य-परमाणुं किल्लाका वाराहर सह है. ..... १ मा **अस्ति विश्वास माण्या १**००० विश्व स्था १००

ं ई: काल-परेमाणु का भाग महत्त्र हा हा ने ने हम ह

े ४: भवि-पॅरेमॉणू "परा-० ० ० ११०० वर १८ छ।

ंवर्णीदिपर्यायं की अविवक्षा से सूंदेमतम द्रव्य परमाणु कहा जाती है। यही पुद्गल परमाणु है जिसे अन्य दार्शनिकोंने भी परमाणु कहा है,आकाँश द्रव्य का सूक्ष्मतम प्रदेश क्षेत्रपरमाणु है। सूक्ष्मतम समय कालपरमाणुँ हैं। जब द्रव्य परमाण् में रूरांदिपर्यार्थ प्रैवानतया विवक्षित हों, नेतब वह the beat there of the per भावपरमाणे है।

द्रव्य परमाणु अच्छेद्य, अभेद्य, अदाह्य और लग्नीही हैं। क्षेत्र-परिमाणु अनर्घ, अमध्य, अप्रदेश और अविभाग हैं। कालपरमाणु अवर्ण, अगंध, अरेंसे और अरंपी हैं। भीवपरेमाणु वर्ण, गंध, रस और स्पर्ध-यक्त है। है। है। विकास के

युक्त ह । दूसरे दार्शनिकों ने द्रब्यंपरमाणु की ऐकोन्त नित्य मीनी हैं, तर्व भगविन् महोबीर ने उसे स्पर्ट क्ये से नित्यानित्य बताया है

परमाणुपोगले ण भते कि सामार् कासार् ?" "गायमा, सियं सामार् स्मास्य राज्यान

"गोयमा, बस्बद्वमाए सासए बन्नपञ्जवेहि अविक्रासेपैज्जिबेहि प्रसीसएँ।" 😘 हरूप गुरुराहर है। १०३० वर्ष १०४ वर्ष मानतील स्थाप ११, ु अर्थात-पुरमाणु- पुद्गल द्रव्यदृष्टि से ; शास्वत है और वही वर्ण, रम्, गृंध्, और स्पृशं,पुर्यायों की अपेक्षा,से अक्षाश्वत है।

् - अन्यत्र द्रव्यदृष्टि से परमाणु की वादवतता का प्रतिपादन इन शब्दों भें श्रीक्या है स्थान्त १ अस्त विकास प्राप्त प्राप्त व्याप

"एस णं भते, पोर्गाले सीतमणते सासर्थ समये भुवीति वसर्थ सिया ?" क्त हो हिंता गीयमा, एस णं,पोग्गले ""हिंहिस्सान्।" का क्षित्रत हर " भावती २.०% भावती २.०% १८ वर्षा १८०% · total profession in him "एस ण भेते, पोग्गले पडुप्पन्न सांसर्य समय भवतीति वसव्व सिया ?" "हता गोयमा !"

"एस णंभते ! पोताले प्रणागयमणंतं सामयं समयं भविस्सतीति वत्तव्वं सिया ?" "हंता गोयमा !" भगवती. १४. ४. ५१०

. तात्पर्य इतना ही है कि तीनो काल में ऐसा कोई समय नहीं जब पुद्गल का सातत्य न हो। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की नित्यता का द्रव्यदृष्टि से प्रतिपादन कर के उसकी अनित्यता कैसे है इसका भी प्रतिपादन भगवान् महावीर ने किया है—

"एस णंभीते पोग्गले तीतमणतं सामयं समयं समयं समयं समयं सान्यं सान्

अर्थात ऐसा संभव है कि अतीत काल में किसी एक समय में ज़ी पुद्गल परमाणु रूस हा, वही अन्य समय में अरुक्ष हो। पुद्गल स्कंध भी ऐसा हो सकती है। इसके अर्लावा वह एक देश से रुक्ष और दूसरे देश से अरुक्ष भी एक ही समय में हो सकता है। यह भी संभव है कि स्वभाव से या अन्य के प्रयोग के द्वारा किसी पुद्गल में अनेकवर्ण-परिणाम हो जाएँ और वैसा परिणाम नट्ट होकर बाद में एकवर्ण-परिणाम भी उसमें हो जाए। इस प्रकार प्रयोशों के परिवर्तन के कारण पुद्गल की अनित्यता भी सिद्ध होती हैं और अनित्यता के होते हुए भी उसकी नित्यता में कोई वाधा नहीं आतो। इस बात को भी तीनों काल में पुद्गल की सत्ता बता कर भगवान महावीर ने स्पट्ट किया है—भगवती १४,४,५१०।

#### अस्ति-नास्ति का अनेकान्त :

'सर्व अस्ति' यह एक अन्त है, 'सर्व नास्ति' यह दूसरा अन्त है। भगवान् बुद्ध ने इन दोनों अन्तों का अस्वीकार कर के मध्यममार्ग का अवलंदन करके प्रतीत्यसमुत्पाद का उपदेश दिया है, कि अविद्या होने से संस्कार है इत्यादि—

"सच्यं ग्रत्यीति स्त्रो याह्मण ग्रयं एको श्रन्तो । " सम्यं नत्यीति स्त्रो बाह्मण धयं दुतियो अन्तो । एते ते बाह्यण उसी अन्ते अनुपगम्म मंडकेन तथागती धम्म देतित-ग्रविज्जापच्चया सखारा ..... " , संयुत्तनिकाय XII 47

अन्यत्र भगवान् बुद्ध ने उक्त दोनों अन्तों को लोकायत बताया

है—बही XII 48

इस विषय में प्रथम तो यह बताना आवश्यक है कि भगवान महावीर ने 'सर्वे अस्ति' का आग्रह नहीं रखा है, किन्तू जो 'अस्ति' है उसे ही उन्होंने 'अस्ति' कहा है और जो नास्ति है उसे ही 'नास्ति' कहा है। सर्व नास्ति' का सिद्धान्त उनकी मान्य नहीं। इस बात का स्पप्टोकरण गौतम गणधर ने भगवीत्। महीवीर के उपदेशानुसार अन्य तीर्थिकों के प्रक्तों के उत्तर देते समय किया है !!

"नी खलु वर्ष देवासुष्पिया, अस्थिभावं नस्थिति यदामी, नस्थिभावं अस्थिति बरामो । अम्हे णं देवाणव्यिया ! सन्वं अत्यभावं अत्योति वदामो सन्वं नित्यभावं सत्योति बतामो ।" े सगवती ७.१०,३०४.

भगवान महाबीर ने अस्तित्व और नास्तित्व दोनों का परिणमन स्वोकार किया है। इतना ही नहीं, किन्तु अपनी आत्मा : में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों के स्वीकारपूर्वक दोनों के परिणमन को भी स्वीकार किया है। इस से अस्ति और नास्ति के अनेकान्तवाद की सूचना उन्होंने की है यह स्पष्ट है ।

"से नूणं भंते, अत्यतं अत्यतं परिणमइ, नत्यतं नत्यतं परिणमइ?"

'हंता गोयमा ! ....परिणमइ।"

पयोगसा वीससा ?"

'गोयमा ! पयोगसा वि तं बीससावि तं ।"

'जहा ते भंरो, अत्यिनां अत्यिरो परिणमइ तहा ते निर्वत्तं नित्यते परिणमइ? जहा ते नित्यता नित्यती परिणमइ तहा ते अत्यिता अत्यता परिणमइ ?" "हंता गोयमा ! जहां में अस्यित्तं"....." भगवती १.इ.३३.

ंजो वेंस्तु स्वेद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से 'अस्ति' है वहीं परद्र यं क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से 'नास्ति' है । जिस रूप से यह 'अस्ति' है, उसी रूप से नास्ति' नहीं किन्तु 'अस्ति' ही है । और जिस रूप से वह 'नास्ति' है जम रूप से 'अस्ति' नहीं, किन्तु 'नास्ति' ही है।

किसी वस्तु को सर्वथा 'अस्ति' माना नही जा सकता । वयों कि ऐसा मानने पर ब्रह्मवाद या सर्वेवय का सिद्धान्त पतित होता है और शास्त्र-तवाद भी आ जाता है। इसी प्रकार सभी को सर्वथा 'नास्ति' मानने पर सर्वश्नस्यवाद या उच्छेदवाद का प्रसंग प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति के अनुसार इन दोनों बादों को अस्वीकार करके मध्य मार्ग से प्रतीत्यसमुग्याद बाद का अवलम्बन किया है। जब कि अनेकान्त वाद का अवलम्बन कर के भगवान महाबीर नै दोनों वादों का समन्वय किया है।

इस प्रकार हम देखते है कि जैन।गमों मे अस्ति-नास्ति, नित्या-... नित्यं, भेदाभेद, एकानेक तथा सान्त-अनन्त इन विरोधी धर्म-युगलों को अनेकान्तवाद के आश्रय से एक ही वस्तु में घटाया गया है। भगवान् ने इनें नाना बादों में अनेकान्तवाद की जो प्रतिष्ठा की है. उसी का आश्रयण करके बाद के दार्शनिकों ने तार्किक ढंग में दर्शनान्तरों के खण्डनपूर्वक इन्हीं वादों का समर्थन किया है। दार्शनिक चर्चा के विकास के साथ ही साथ जैसे-जैसे प्रश्नों की विविधता बढ़ती गई, वैसे वैसे अनेकान्तवाद का क्षेत्र भी विस्तृत होता गया । परन्तु अनेकान्तवाद के मूल प्रक्नों में कोई अंतर नहीं पड़ा । यदि आगमों में द्रव्य और पर्याय के तथा जीव और शरीर के भेदाभेद का अनेकान्तवाद है, तो दार्शनिक विकास के युग में सामान्य और विशेष, द्रव्य-ओर गुण, द्रव्य और कर्म, द्रव्य और जाति इत्यादि अनेक विषयों में भेदाभेद की चर्चा और समर्थन हुआ है। यद्यपि भेदाभेद का क्षेत्र विकसित और विस्तृत प्रतीत होता है `तथापि सब का मूल द्रव्य और पर्याय के भेदाभेद में ही है, इस बात को भूलना न चाहिए । इसी प्रकार नित्यानित्य, एकानेक; अस्ति-नास्ति; सान्त-अनन्त इन धर्म-युगलों का भी समन्वय क्षेत्र भी कितना ही विस्तृत व विकसित क्यों न हुआ हो, फिर भी उक्त धर्म-युगलों को लेकर आगम में चर्चा हुई है, वही मूलाधार है और उसी के ऊपर आगे के सारे अनेकान्तवाद का महावृक्ष प्रतिष्ठित है, इसे निश्चयपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

#### स्याद्वाद और सप्तभंगी:

विभज्यवाद और अनेकान्तवाद के विषय में इतना जान लेने के वाद ही स्याद्वाद की चर्चा उपयुक्त हैं। अनेकान्तवाद और विभज्यवाद में दो विरोधी धर्मों का स्वीकार समान भाव से हुआ है। इसी आधार पर विभज्यवाद और अनेकान्तवाद पर्याय झट्ट मान लिए गए हैं। परन्तु दो विरोधी धर्मों का स्वीकार किसी न किसी अपेक्षा विशेष से हीं हो सकता है—इस भाव को मूचित करने के लिए बावयों में 'स्यात्' शब्द के प्रयोग की प्रधा हुई। इसी कारण अनेकान्तवाद स्याद्वाद के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अब ऐतिहासिक दृष्टि से देखना यह है कि आगमों में स्यात् शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं अर्थात् स्याद्वाद का बीज आगमों में है या नहीं।

प्रोफेसर उपाध्ये के मत से 'स्याद्वाद' ऐसा शब्द भी आगम में है। उन्होंने मूत्रकृताग की एक गाया में से उस शब्द की फलित किया है। पर-तु टीकाकार को उस गाथा में 'स्याद्वाद' शब्द की गय तक नहीं आई है। प्रस्तुत गाया इस प्रकार है "---

"नो छायए नो वि य जुतएज्जा माणं न सेवेज्ज पगासणं च । न यावि पन्ने परिहास कुण्जा न यासियावाय विधागरेण्जा,।"

सूत्रकृ० १.१४.१६।

गाथा-गत 'न या सियावाय' इस अंग का टीकाकार ने 'न चाकी-वंदि' ऐसा संस्कृत प्रतिरूप किया है, किन्तु प्रो० उपाध्ये के मत मे यह 'न चास्याद्वाद' होना चाहिए। उनका कहना है कि आचार्य हेमचन्द्र के नियमों के अनुसार 'आशिप्' शस्त्र का प्रावृतरूप 'आसी' होना चाहिए। स्वयं हेमचन्द्र ने 'आसीया' पैसा एक दूसरा रूप भी दिया है। आचार्य हेमचन्द्र ने स्याद्वाद के लिए प्रकृतरूप 'सियावाओ' दिया है"। प्रो० उपाध्ये का कहना है कि यदि इस 'सियावाओ' शब्द पर ध्यान दिया

<sup>&</sup>quot; ब्रोरिएन्टल कोन्फरंस-नवम ब्रधिवेशन को प्रीसिडींग्स पृ० ६७१.

<sup>&</sup>lt;sup>थ</sup> प्राकृतस्या० ≈.२.१७४.

<sup>&</sup>lt;sup>४७</sup> वही द.२.१०७,

जाए, तो उक्त गाथा में अस्याद्वादवचन के प्रयोग का ही निर्पेध मानना ठीक होगा क्योंकि यदि टीकाकार के अनुसार आशीर्वाद वचन के प्रयोग का निर्पेध माना जाए तो कथानकों में 'धर्मलाभ' रूप आशीर्वचन का प्रयोग जो मिलता है, वह असंगत सिद्ध होगा।

आगमों में 'स्याद्वाद' शब्द के अस्तिस्व के विषय में टीकाकार और प्रो॰ उपाध्ये में मनभेद हो सकता है, किन्तु 'स्यात्' शब्द के अस्तित्व में नी विवाद को कोई स्थान नहीं। भगवती-सूत्र में जहाँ फहीं एक वस्तु में नाना धर्मों का समन्वय किया गया है, वहां सर्वत्र तो 'स्यात्' शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता, किन्तु कई ऐसे भी स्थान हैं, जहां 'स्यात्' शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता, किन्तु कई ऐसे भी स्थान हैं, जहां 'स्यात्' शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता, किन्तु कई ऐसे भी स्थान हैं, जहां 'स्यात्' शब्द किया गया है। उमें से कई स्थानों का उद्धरण पूर्व में की गई अनेकान्तवाद तथा विभव्यवाद की चर्चा में वाचकों के लिए सुलभ है। उन स्थागों के अतिरिक्त भी भगवती में कई ऐसे स्थान हैं, जहां 'स्यात्' शब्द के प्रयोग के कारण जैनागमों में स्याद्वाद का अस्तित्व सिद्ध हो मानना वाहिए। तो भी यह देखना आवश्यक है कि आगम-काल में स्याद्वाद का रूप क्या रहा है और स्याद्वाद के भंगों की भूमिका क्या है ?

## भंगों का इतिहास:

अनेकान्तवाद की चर्चा के प्रसंग में यह स्पष्ट होगया है कि
भगवान् महावीर ने परस्पर विरोधी घर्मों का स्वीकार एक ही घर्मी में
किया और इस प्रकार उनकी समन्वय की भावना में मे अनेकान्तवाद
का जन्म हुआ है। किसी भी विषय में प्रथम अस्ति—विधिपक्ष होता
है। तब कोई दूसरा उस पक्ष का नास्ति—निषेध पक्ष लेकर खण्डन
करता है। अतएव समन्वेता के सामने जब तक दोनों विरोधी पक्षों
को उपस्थिति न हो, तब तक समन्वय का प्रश्न उठता ही नहीं। इस
प्रकार अनेकान्तवाद या स्याद्वाद की जड़ में सर्वप्रथम—अस्ति और नास्ति
पक्ष का होना आवश्यक है। अतएब स्याद्वाद के भंगों में सर्व प्रथम इन

अट भगवती १.७.६२, २.१.८६, ४.७.२१२, ६.४.२३८, ७.२.२७०, ७.२.२७३ ७.३.२७६, १२.१०.४६८, १२.१०.४६६, १४.४.४१२, १४.४.४१३. इत्यादि ।

त्रिपिटक-गत संजयवेल हिपुत्तके मत-वर्णन को देखने से भी यह सिद्ध होता है कि तव तक में वही चार पक्ष स्थिर थे। संजय विक्षेपवादी था, अतएव निम्नलिखित किसी विषय में अपना निश्चित मत प्रकट न करता था<sup>6</sup>।

- १. १. परलोक है ?
  - २. परलोक नहीं है ?
  - ३. परलोक है और नहीं है ?
  - ४. परलोक है ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं ?
- २. १. औपपातिक हैं ?
  - २. औपपातिक नहीं हैं ?
  - ३. औपपातिक हैं और नहीं हैं ?
  - ४. श्रीपपातिक न हैं, न नहीं हैं ?
- १. सुकृत दुष्कृत कमें का फल है ?
  - २. सुकृत दुष्कृत कर्म का फल नहीं है ?
  - ३. सुकृत दुष्कृत कमं का फल है और नहीं है ?
  - ४. सुकृत दुष्कृत कर्म का फल न है, न नहीं है ?
- ४. १. मरणानन्तर तथागत है.?
  - २. मरणानन्तर तथागत नहीं है ?
  - ३. गरणानन्तर तथागत है और नहीं है ?
  - 'अ. मरणानन्तर तथागत न है और न नहीं है?

जैन आगमों में भी ऐसे कई पदार्थों का वर्णन मिलता है, जिनमें विधि-निषेध-उभय और अनुभय के आधार पर चार विकल्प किए गए हैं। यथा—

८० जीग्राजिकाग्र-सामञ्ज्ञाकसमस

१. १. आत्मारमभ

२. परारम्भ

३. तद्भयारम्भ

४. अनारम्भ

भगवती १.१.१७

२. १. गुरु

२. लघू

३. गुरु-लघु

४. अगुरुलघु

भगवती १.६.७४

३. १. सत्य

२. मृषा

३. सत्य-मृपा ४. असत्यमृपा

भगवती १३.७.४६३

४. १ आत्मांतकर

२. परांतकर

आत्मपरांतकर

४. नोआत्मांतकर-परांतकर

स्थानांगसूत्र—२८७,२८६,३२७,३४४,३५४,३६४। इतनी चर्चा से यह स्पष्ट है, कि विधि, निषेध, उभय और अवक्तन्य (अनुभय) ये चार पक्ष भगवान महावीर के समयपर्यन्त स्थिर हो चुके ये। इसी से भगवान महावीर ने इन्हीं पक्षों का समन्वय किया होगा—ऐसी कल्पना होती हैं। उस अवस्था में स्याद्वाद के मौलिक भंग

ये फलित होते हैं-

१ स्यात् सत् (विधि)

२. स्याद् असत् (निषेध)

३. स्याद् सत् स्यादसत् (उभय)

४. स्यादवक्तव्य (अनुभय)

#### अवक्तव्य का स्थान :

इन चार भंगों में से जो अंतिम भंग अवक्तव्य है, वह दो प्रकार से लब्ध हो सकता है—

#### १०० ग्रागम-युग का जैन-दर्शन

१. प्रथम के दो भंग रूप से वाच्यताका निषेध कर के। २. प्रथम के तीनों भंग रूप से वाच्यता का निषेध कर के।

प्रथम दो भंग रूप से वाच्यता का जब निषेध अभिप्रेत हो, नव स्वाभाविक रूप से अवक्तव्य का स्थान तीसरा पड़ता है। यह स्थिति ऋग्वेद के ऋषि के मन की जान पड़ती है, जब कि उन्होंने सत् और असत् रूप में जगत् के आदि कारण को अवक्तव्य वताया। अतएव यदि स्यादाद के भंगों में अवक्तव्य का तीसरा स्थान जैन प्रन्थों में आता हो, तो वह इतिहास की दृष्टि से संगत ही है। भगवती-सूत्र में जहाँ स्वयं भगवान महावीर ने स्यादाद के भंगों का विवरण किया है, वहाँ अवक्तव्य भंग का स्थान तीसरा है। यद्यपि वहाँ उसका तीसरा स्थान अन्य दृष्टि से है, जिसका कि विवरण आगे किया जाएगा, तथापि भगवान महावीर ने जो ऐसा किया वह, किसी प्राचीन परम्परा का ही अनुगमन हो तो आइचर्य नहीं। इसी परम्परा का अनुगमन करके आचार्य उमास्वाति (तस्वार्य माठ ४.३१),सिद्धसेन (सन्मति० १.३६), जिनमद्र (विशेषा॰ गा० २२३२) आदि आचार्यों ने अवक्तव्य को तीसरा स्थान दिया है।

जब प्रथम के तीनों मंग रूप से वान्यता का निर्पेध करके वस्तु को अवक्तव्य कहा जाता है, तब स्वभावतः अवक्तव्य को मंगों के कम में वीया स्थान मिलना चाहिए। माण्ड्रवयोपनियद् में चतुष्पाद आत्मा का वर्णन है। उसमें जो चतुर्षपादरूप आत्मा है, वह ऐसा ही अवक्तव्य है। ऋषि ने कहा है कि—"नान्तः प्रजं न यहिष्प्रजं नोभयतः प्रजं" (माण्ड्र०७) इस से स्पष्ट है कि—

- १. अन्तःप्रज्ञ
- २. वहिष्प्रज्ञ
- ३. उभयप्रज

इन तीनों भंगों का निर्पेध कर के उस आत्मा के स्वस्प का प्रति-पादन किया गया है और फलित किया है कि "अदृष्टमध्यवहार्यमग्राह्मन-

<sup>&</sup>lt;sup>८९</sup> भगवती—१२.१०.४६६.

लक्षणमिनित्यमव्यपदेश्यम्" (माण्डू०७) ऐसे आत्मा को ही चतुर्थ पाद सम-भना चाहिए। कहना न होगा, कि प्रस्तुत में विधि, निपेध एवं उभय डन तीन भंगों से वाच्यता का निपेध करने वाला चतुर्थ अवक्तव्य भग विवक्षित है। इस स्थिति में स्याद्वाद के भंगों में अवक्तव्य को तीसरा नहीं, किन्तु चौथा स्थान मिलना चाहिए। इस परम्परा का अनुगमन सप्तभंगी में अवक्तव्य को चतुर्थ स्थान देने वाले आचार्य समन्तभद्र (आप्तमी० का० १६) और तदनुयायी जैनाचार्यों के द्वारा हुआ हो, तो आश्चर्य नहीं। आचार्य कुन्दकुन्द ने दोनों मतों का अनुगमन किया है।

#### स्यादाद के भंगों की विशेषता :

स्याद्वाद के भंगों में भगवान महावीर ने पूर्वोक्त चार भगों के अतिरिक्त अग्य भंगों की भी योजना की है। इन के विषय में चर्चा करने के पहले उपितपद निर्दिष्ट चार पक्ष, त्रिपिटक के चार अव्याकृत प्रश्न, संजय के चार भंग और भगवान महावीर के स्याद्वाद के भंग इन सभी में परस्पर क्या विशेषता है, उस की चर्चा कर लेना विशेष उपयुक्त है।

उपनिषदों में माण्डूक्य को छोड़कर किसी एक ऋषि ने उक्त चारों पक्षों को स्वीकृत नहीं किया। किसी ने सत् पक्ष को किसी ने असत् पक्ष को, किसी ने उभय पक्ष को तो किसी ने अवक्तव्य पक्ष को स्वीकृत किया है, जब कि माण्डूक्य ने आत्मा के विषय में चारों पक्षों को स्वीकृत किया है।

भगवान् बुद्ध के चारों अव्याक्तत प्रश्नों के विषय में तो स्पष्ट ही, है कि भगवान् बुद्ध उन प्रश्नों का कोई हाँ या ना में उत्तर ही देना नहीं चाहते थे। अतएव वे प्रश्न अव्याकृत कहलाए । इसके विरुद्ध भगवान् महावीर ने चारों पक्षों का समन्वय कर के सभी पक्षों को अपेक्षा भेद से स्वीकार किया है। सजय के भन्न में और स्याद्वाद में भेद यह है कि स्याद्वादी प्रत्येक भंग का स्पष्ट रूप से निश्चयपूर्वक स्वीकार करता है, जब कि संजय मात्र भंग-जाल की रचना कर के उन भंगों के विषय में अपना अज्ञान ही प्रकट करता है। संजय का कोई निश्चय ही नहीं। वह भंग-जाल की रचना करके अज्ञानवाद में ही कर्तव्य की इतिश्री

समभता है, तब स्पाद्वादी भगवान् महावीर प्रत्येक भंग का स्वीकार करना क्यों आवश्यक है, यह बताकर विरोधी भंगों के स्वीकार के लिए नयवाद एवं अपेक्षाबाद का समर्थन करते है। यह तो संभव है कि स्पाद्वाद के भंगों की योजना में संजय के भंग-जाल से भगवान् महावीर ने लाभ जठाया हो, किन्तु उन्होंने अपना स्वातन्थ्य भी बताया है, यह स्पष्ट ही है। अयोत् दोनों का दर्शन दो विरोधी दिशा में प्रवाहित हुआ है।

ऋग्वेद से भगवान् बुद्ध पर्यन्त जो विचार-धारा प्रवाहित हुई हैं, उसका विश्लेषण किया जाए, तो प्रतीत होता है कि प्रथम एक पक्ष उपस्थित हुआ जैसे सत् या असत् का । उसके विरोध में विपक्ष उत्थित हुआ असत् या सत् का । तव किसी ने इन दो विरोधी भावनाओं को समन्वित करने की दृष्टि से कह दिया कि तत्त्व न सत् कहा जा सकता है और न असत्-वह तो अवक्तव्य है। और किसी दूसरे ने दो विरोधी पक्षों को मिलाकर कह दिया कि वह सदसत् है। वस्तुतः विचार-धारा के उपर्युक्त पक्ष, विपक्ष और संगन्वय ये तीन कमिक सोपान हैं। किन्तु समन्वय-पर्यन्त आ जाने के बाद फिर से समन्वय को ही एक पक्ष बनाकर विचार-धारा आगे चलती है, जिससे समन्वय का भी एक विपक्ष उपस्थित होता है। और फिर नये पक्ष और विपक्ष के समन्वय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब वस्तु की अवक्तव्यता में सद् और असत् का ममन्वय हुआ, तब यह भी एक एकान्त पक्ष बन गया। संसार की गति-विधि ही कुछ ऐसी है, मनुष्य का मन ही कुछ ऐसा है कि उसे एकान्त सह्य नहीं। अतएव वस्तु की ऐकान्तिक अवक्तव्यता के विरुद्ध भी एक विपक्ष उत्थित हुआ कि वस्तु ऐकान्तिक अवेर्क्तव्य नहीं, उसका वर्णन भी शक्य है। इसी प्रकार समन्वयवादी ने जब वस्तु को सदसत् कहा, तय उसका वह समन्वय भी एक पक्ष बन गया और स्वभावतः उसके विरोध में विपक्ष का उत्यान हुंआ। अतएव किसी ने कहा-एक ही वस्तु सदसत् कैसे हो सकती है, उसमें विरोध है। जहाँ विरोध होता है, वहाँ संशय उपस्थित होता है। जिस विषय में संशय हो, वहाँ उसका ज्ञान सम्यन्ज्ञान नहीं हो सकता। अतएव मानना यह चाहिए कि वस्तुं का सम्यक्तान नहीं। हम उसे ऐसा भी नहीं कह सकते, वैसा भी नहीं कह सकते । इस संशय या अज्ञानवाद

का तास्तर्यं वस्तु की अज्ञेयता—अनिर्णेग्दा एवं अधाच्यता में जान पड़ता है। यदि विरोधी मतों का समन्वय एकान्त दृष्टि से किया जाए, तब तो पक्ष-विपक्ष-समन्वय का चक्र अनिवार्य है। इसी चक्र को भेदने का मार्ग भगवान् महावीर ने बताया है। उन के सामने पक्ष-विपक्ष-समन्वय और समन्वय का भी विपक्ष उपस्थित था। यदि वे ऐसा समन्वय करते जो फिर एक पक्ष का रूप ले ले, तब तो पक्ष-विपक्ष-समन्वय के चक्र की गति नहीं रुकती। इसी से उन्होंने समन्वय का एक नया मार्ग लिया, जिससे वह समन्वय स्वयं आगे जाकर एक नये विपक्ष को अवकाश देन सके।

उनके समन्वय की विशेषता यह है कि वह समन्वय स्वतन्त्र पक्ष न होकर सभी विरोधी पक्षों का यथायोग्य संमेलन है। उन्होंने प्रत्येक पक्ष के बलाबल की ओर दृष्टि दी है। यदि वे केवल दौर्बल्य की ओर ध्यान दे कर के समन्वय करते, तव सभी पक्षों का सुमेल होकर एकत्र संमेलन न होता, किन्तु ऐसा समन्वय उपस्थित हो जाता, जो किसी एक विपक्ष के उत्यान को अवकाश देता। भगवान महावीर ऐसे विपक्ष का उत्थान नहीं चाहते थे। अतएव उन्होंने प्रत्येक पक्ष की सच्चाई पर भी ध्यान दिया, और सभी पक्षों को वस्तु के दर्शन में यथायोग्य स्थान दिया । जितने भी अवाधित विरोधी पक्ष थे, उन सभी को सच वताया अर्थात सम्पूर्ण सत्य का दर्शन तो उन सभी विरोधों के मिलने से ही हो सकता है, पारस्परिक निरास के द्वारा नहीं । इस बात की प्रतीति नयबाद के द्वारा कराई। सभी पक्ष, सभी मत, पूर्ण सत्य को जानने के भिन्न-भिन्न प्रकार है। किसी एक प्रकार का इतना प्राधान्य नहीं है कि वही सच हो और दूसरा नहीं। सभी पक्ष अपनी-अपनी दृष्टि से सत्य है, और इन्हीं सब दिष्टियों के यथायोग्य संगम से वस्तु के स्वरूप का आभास होता है। यह नयवाद इतना व्यापक है कि इसमें एक ही 'वस्तु को जानने के सभी संभवित मार्ग पृथक-पृथक् नय रूप से स्थान प्राप्त कर लेते है। वे नय तव कहलाते हैं, जब कि अपनी-अपनी मर्यादा में रहें, अपने पक्ष का स्पप्टीकरण करे और दूसरे पक्ष का मार्ग अवरुद्ध न करें। परन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते, तो नय न कहे जाकर दुर्नय वन जाते है। इस अवस्यां

में विपक्षों का उत्थान सहज है। सारांश यह है कि भगवान महावीर का समन्वय सर्वव्यापी है अर्थात् सभी पक्षों का सुमेल करने वाला है। अतएव उस के विरुद्ध विपक्ष को कोई स्थान नहीं रह जाता। इस समन्वय में पूर्वपक्षों का लोप होकर एक ही मत नहीं रह जाता। किन्तु पूर्व सभी मत अपने-अपने स्थान पर रह कर वस्तु दश्रेन में घड़ी के भिन्न-भिन्न पुर्ज की तरह सहायक होने हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त पक्ष-विपक्ष-समन्वय के चक्र में जो दोप था, उस दूर करके भगवान ने समन्वय का यह नया माग लिया, जिस से फल यह हुआ कि उनका वह समन्वय अंतिम ही रहा।

इस पर से हम देख सकते हैं कि उनका स्याहाद न तो अज्ञानवाद है और न संज्यावाद । अज्ञानवाद तय होता, जब वे संज्य की तरह ऐसा कहते कि वस्तु को में न सत् जानता हूँ, तो सत् कैसे कहूँ, और न असत् जानता हूँ, तो असत् कैसे कहूँ इत्यादि । भगवान महावोर तो स्पष्ट रूप से यही कहते हैं कि वस्तु सत् है, ऐसा मेरा निर्णय है, वह असत् है, ऐसा मेरा निर्णय है । वस्तु को हम उसके स्व-द्रव्य-धोत्रादि की दृष्टि से सत् समभते हैं । और परद्रव्यादि की अपेका से उसे हम असत् समभते हैं । इस में न तो संशय को स्थान है और न अज्ञान को । नय भेद से जब दोनों विरोधी धर्मों का स्वीकार है, तब विरोध भी नहीं ।

अतएव शंकराचार प्रभृति वेदान्त के आचार और धर्मकीति आदि बौद्ध आचार्य और उनके प्राचीन और आधुनिक व्यास्थाकार स्याद्धाद में विरोध, संशय और अज्ञान आदि जिन दोयों का उद्भावन करते हैं, वे स्याद्धाद में लागू नहीं हो सकते, किन्तु संजय के संशयवाद या अज्ञानवाद में ही लागू होते हैं। अन्य दार्शनिक स्याद्धाद के वारे मे सहानुभृतिपूर्वक सोचते तो स्याद्धाद और संशयवाद को वे एक नहीं समभते और संशयवाव के दोयों को स्याद्धाद के सिर नहीं मढ़ते।

जैनाचार्यों ने तो बार-बार इस बात की घोषणा की है कि स्यादाद संशयबाद नहीं और ऐसा कोई दर्शन ही नहीं, जो किसी न किसी रूप में स्यादाद का स्वीकार न करता हो। सभी दर्शनों ने स्याद्वाद को अपने-अपने ढंग से स्वीकार तो किया है, विक्तु उस का नाम लेने पर दोप बताने लग जाते हैं।

### स्याद्वाद के भंगों का प्राचीन रूप:

अव हम स्याद्वाद का स्वरूप जैसा आगम मे है, उस की विवेचना करते हैं, भगवान के स्याद्वाद को ठीक समभने के लिए भगवती सूत्र का एक सूत्र अच्छी तरह से मार्गदर्गक हो सकता है। अतएव उसी का सार नीचे दिया जाता है। वर्षोंकि स्याद्वाद के भंगो की सहया के विषय में भगवान का अभिप्राय वया था, भगवान के अभिप्रेत भगो के साथ प्रचलित सप्तभंगों के मंगों का क्या सम्बन्ध है उथा आगमोत्तरकालीन जैन दार्थानकों ने भगों को सात ही संख्या का जो आग्रह रखा है, उस का क्या मृत है—यह सब उस सूत्र से मालूम हो जाता है।

गौतम का प्रश्न है कि रत्नप्रभा पृथ्वी आत्मा है या अन्य है ? उसके उत्तर में भगवान् ने कहा—

- १. रत्नप्रभा पृथ्वी स्यादात्मा है।
- २. रत्नप्रभा पृथ्वी स्यादातमा नहीं है।
- ३. रत्नप्रभा पृथ्वी स्थादवक्तव्य है। अर्थान् आत्मा है और आत्मा नहीं है, इस प्रकार से वह वक्तव्य नहीं है।

इन तीन भंगों को सुन कर गौतम ने भगवान् से फिर पूछा कि—आप एक ही पृथ्वी को इतने प्रकार से किस अपेक्षा से कहते हैं ? भगवान् ने उत्तर दिया—

- १. आत्मा—स्व के आदेश से आत्मा है।
- २. पर के आदेश से आत्मा नहीं है।
- ३. तदुभय के आदेश से अवक्तव्य है।

रत्नप्रभा की तरह गौतम ने सभी पृथ्वी, सभी देव-लोक और सिद्ध-शिला के विषय में पूछा है और उत्तर भी वैसाही मिला है।

<sup>&</sup>lt;sup>८२</sup> भनेकान्तव्यवस्था की ग्रंतिम प्रशस्ति पृ० ८७.

उसके बाद उन्होंने परमाणु पुद्गल के विषय में भी पूछा। और वैसा ही उत्तर मिला । किन्तु जय उन्होंने द्विप्रदेशिक स्कन्ध के विषय में पूछा, उसके उत्तर में भंगों का आधिक्य है, सो इस प्रकार—

१. द्विप्रदेशी स्कन्ध स्यादात्मा है।

₹. नहीं है।

3. स्यादवक्तव्य है।

٧. स्यादात्मा है और आत्मा नही है।

٤. स्यादातमा है और अवस्तव्य है।

Ę. स्यादातमा नही है और अवक्तव्य है।

इन मंगों की योजना के अपेक्षाकारण के विषय में अपने प्रश्न का गौतम को जो उत्तर मिला है, वह इस प्रकार-

> १. द्विप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है। २. पर के आदेश से आत्मा नही है।

३ तद्भय के आदेश से अवक्तव्य है।

४. देश<sup>८३</sup> आदिप्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिप्ट है

असञ्जावपर्यायों से । अतएव द्विप्रदेशिक स्कन्ध आहमा है, और आत्मा नहीं है।

५. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभय पर्यायों से । अतएव द्विप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है और अवक्तव्य है।

-६. देश आदिष्ट है असङ्कावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभय पर्यायों से । अतएव द्विप्रदेशिक स्कन्य आत्मा नहीं है, और अवक्तस्य है।

इसके बाद गौतम ने त्रिप्रदेशिक स्कन्ध के विषय में बैसा ही

प्रश्न पूछा, उसका उत्तर निम्नलिखित भंगों में मिला-

(१)१. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्मादात्मा है।

(२)२. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादारमा नहीं है।

एक ही स्कल्प के भिन्न-भिन्न ग्रंशों में विवंसा मेद का ग्राधय सने से चौपे से झागे के सभी भंग होते हैं। इन्हों विकलादेशी भंगों को दिखाने की प्रक्रिया इस बाक्य से प्रारंभ होती है।

- (३) ३. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादवक्तव्य है।
- (४)४. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा है, और आत्मा नहीं है।
  - त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा है. (२) आत्माएँ नहीं हैं।
  - ६. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादात्माएँ (२) हैं, आत्मा नहीं है।
- (४)७ त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा है और अवक्तव्य है।
  - निप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा है और (२) अवक्तव्य हैं।
  - ६. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्याद (२) आत्माएँ है, और अवक्तव्य है।
- (६) १०. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्याद आत्मा नही है और अवक्तव्य है।
  - १ र. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्यादातमा नहीं है और (२)अवक्तव्य है।
- १२. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध स्याद (२) आत्माएँ नही है औ अवक्तव्य है।
  - (७) १३. त्रिप्रदेशिक स्कथ स्यादातमा है,आत्मा नहीं है, और अवक्तव्य है।

गीतम ने जब इन भंगों का योजना की अपेक्षाकारण पूछा, तब भगवान ने उत्तर दिया कि-

- (१)१. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है।
- (२) २. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध पर के आदेश से आत्मा नहीं है।
- (३) ३. त्रिप्रदेशिक स्कन्ध तद्भय के आदेश से अवक्तव्य है।
- ' (४)४. देश आदिष्ट है सद्धावपर्यायों से और देश आदिष्ट है अस-द्भावपर्यायों से। अतएव त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, और आत्मा नहीं है।
- ५. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और (२) देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से । अतएव त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है और (२) आत्माएँ नहीं है।
- ६. (दा) देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से । अतएव त्रिप्रदेशिक स्कन्ध (दो) आत्माएँ है और आत्मा नहीं है।
- (५)७. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तद्-भयपर्यायों से । अतएव त्रिप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है और अवक्तव्य है ।

- १५. (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं असन्द्रावयर्थीयों से और (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं तदुअयपर्थीयों से । अतंष्व चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध (अनेक-२) आत्माएँ नहीं हैं और (अनेक २) अवक्तव्य हैं।
- (७) १६. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से देश आदिष्ट है असद्भाव-पर्यायों में और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से । अत्तएव चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है।
- १७. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से देश आदिष्ट है असद्भाव-पर्यायों से और (दो) देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से। अतएव चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, आतमा नहीं है, और (दो) अवशतब्य हैं।
- १८. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से, (दो) देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से। अतएव चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, (दो) आत्माएँ नहीं हैं और अवक्तव्य है।
- १६. (दो) देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुअय पर्यायों से अतएव चतुष्प्रदेशिक स्कन्य (दो) आत्माएँ हैं, आत्मा नहीं है, और अवक्तव्य है।

इसके बाद पंच प्रदेशिक स्कन्ध के विषय में वे ही प्रश्न हैं, और भगवान का अपेकाओं के साथ २२ भंगों में उत्तर निम्नलिखित है—

- (१)१. पञ्चप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा के आदेश से आत्मा है।
- (२) २. पञ्चप्रदेशिक स्कन्ध पर के आदेश से आत्मा नहीं है।
- (३)३ पञ्चप्रदेशिक स्कन्ध तदुभय के आदेश से अवक्तव्य है।
- (४)४-६ चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध के समान ।
- ७. देश (अनेक—२ या ३) आदिष्ट हैं सद्भावपर्यामों से और देश (अनेक ३ या २) आदिष्ट हैं असद्भावपर्यामों से अताप्य पंचप्रदेशिक स्कन्ध आत्माएँ (२ या ३) हैं और आत्माएँ (३ या २) नहीं हैं।

- (५) ५-१०. चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध के समान
- ११. चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध के समान (अनेक का अर्थ प्रस्तुत ७ वें भंग के समान)
  - (६) १२-१४. चतुष्प्रदेशिक के समान
- ृ १५. चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध के समान (अनेक का अर्थ प्रस्तुत सातर्वे भंग के समान)
- (७)१६. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असद्भा-वपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से । अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, आत्मा नहीं है और अवनतव्य है।
- १७. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असद्भा-वपर्यायों से और (अनेक) देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से । अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्य आत्मा है, आत्मा नहीं है और (अनेक) अवक्तच्य है।
- १८. देश आदिष्ट है सद्भाषपर्यायों से, (अनेक) देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से। अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, (अनेक) आत्माएँ नहीं है और अवन्तव्य हैं।
- १६. देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से, (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध आत्मा है, (अनेक-२) आत्माएँ नहीं है और (अनेक-२) अवक्तव्य हैं।
- २०. (अनेक) देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से, और देश आदिष्ट है तदुभयपर्यायों से। अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध आत्माएँ (अनेक) हैं, आत्मा नहीं है और अवक्तव्य है।
- २१. (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं सद्भावपर्यायों से, देश आदिष्ट है असद्भावपर्यायों से और देश (अनेक-२) आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों

११२

से । अनएव पंचप्रदेशिक स्कंध (अनेक-२) आस्माएँ हैं, आत्मा नहीं है। और अवननव्य (अनेक-२) हैं।

२२. (अनेक २) देश आदिष्ट है सद्भावपर्यायों से, (अनेक २) देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और देश आदिष्ट हैं तदुभयपर्यायों से अतएव पंचप्रदेशिक स्कन्ध (अनेक-२) आत्माएँ हैं, आत्माएँ (अनेक-२) नहीं हैं, और अववतन्य है।

इसी प्रकार पट्प्रदेशिक स्कन्य के २३ मंग होते हैं। उनमें से २२ तो पूर्ववत् ही हैं, '' किन्तु २३ वां यह है—

२३. (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं मद्भावपर्यायों से, (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं असद्भावपर्यायों से और (अनेक-२) देश आदिष्ट हैं तद्भुभयपर्यायों से। अतएव पद्प्रदेशिक स्कन्ध (अनेक) आत्माएँ हैं, आत्माएँ नहीं है, और अवक्तव्य है।

भगवती-१२,१०.४६६

इम सूत्र के अध्ययन से हम नीचे लिखे परिणामों पर पहुंचते हैं—

- विधिक्ष और निषेधक्ष इन्ही दोनों विरोधी धर्मों का स्वीकार करने में ही स्यादाद के भंगों का उत्थान है।
- २. दो विरोधी धर्मों के आधार पर विवक्षा-भेद मे शेप भंगों की रचना होती हैं।
- ३. मौलिक दो भंगों के लिए और होग सभी मंगों के लिए अपेक्षाकारण अवस्य नाहिए। प्रत्येक भंग के लिए स्वंतन्त्र दृष्टि या अपेक्षा का होना आवस्यक है। प्रत्येक भंग का स्वीकार क्यो किया जाता है, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण जिससे हो वह अपेक्षा है, आदेश है या दृष्टि है या नय है। ऐसे आदेशों के विषय में भगवान का मन्तव्य क्या था? उसका विवेचन आगे किया जाएगा।

<sup>· 🥰</sup> प्रस्तुत में भनेक का धर्म यथायोग्य कर सेना चाहिए।

- ४. इन्ही अपेक्षाओं की सूचना के लिए प्रत्येक भंग-वाक्य में 'स्यात्' ऐसा पद रखा जाता है। इसी से यह वाद स्याद्वाद कहलाता है। इस और अन्य सूत्र के आधार से इतना निश्चित है कि जिस वाक्य में साक्षात् अपेक्षा का उपादान हो वहाँ 'स्यात्' का प्रयोग नहीं किया गया है। और जहाँ अपेक्षा का साक्षात् उपादान नही है, वहाँ स्यात् का प्रयोग किया गया है। अतएव अपेक्षा का द्योतन करने के लिए 'स्यात्' पद का प्रयोग करना चाहिए यह मन्तव्य इस सूत्र से फलित होता है।
- ५. जैसा पहले बताया है स्याद्वाद के भंगों में से प्रथम के चार भंग की सामग्री अर्थात् चार विरोधी पक्ष तो भगवान् महावीर के सामने थे। उन्हीं पक्षों के आधार पर स्याद्वाद के प्रथम चार भंगों की योजना भगवान् ने की है। किन्तु शेप भंगों की योजना भगवान् की अपनी है, ऐसा प्रतीत होता है। शेप-भंग प्रथम के चारों का विविध रीति से सम्मेलन ही है। भंग-विद्या में कुशल " भगवान के लिए ऐसी योजना कर देना कोई कठिन बात नहीं कही जा सकती।
- ६. अवक्तव्य यह भंग तीसरा है। कुछ जैन दार्शनिकों ने इस भंग को चौथा स्थान दिया है। आगम में अवक्तव्य का चौथा स्थान नहीं है। अतएव यह विचारणीय है, कि अवक्तव्य को चौथा स्थान कब से. किस ने और क्यों दिया।
- ७. स्याद्वाद के भंगों में सभी विरोधी धर्मयुगलों को लेकर सात हीं भंग होने चाहिए, न कम, न अधिक, ऐसी जो जैनदार्शनिकों ने व्यवस्था की है, वह निर्मुल नहीं है। क्योंकि त्रिप्रदेशिक स्कन्ध और उससे अधिक प्रदेशिक स्कन्धों के भंगों की संख्या जो प्रस्तुत सूत्र में दी गई है, उससे यही मालूम होता है कि मूल भंग सात वे ही हैं, जो जैन-दार्शनिकों ने अपने सप्तभंगी के विवेचन में स्वीकृत किये हैं। जो अधिक भंग संख्या मुत्र में निर्दिष्ट है, वह मौलिक भंगों के भेद के कारण नहीं है, किन्तु एकवचन-बहुबचन के भेद की विवक्षा के कारण ही है। यदि वननभेदकृत संख्यावृद्धि को निकाल दिया जाए तो मौलिक भंग सात

भंगों की योजना का कौशल देखना हो, तो भगवती सुत्र श० ६ उ० ४ भावि वेलना चाहिए।

888

ही रह जाते हैं। अतएय जो यह कहा जाता है, कि आगम में मप्तभंगी नहीं है, वह श्रममूलक है।

प. सकलादेश-विकलादेश की कल्पना भी आगमिक सप्तभंगी में विद्यमान है। आगम के अनुसार प्रवम के तीन सकलादेशी भंग हैं, जबिक शेप विकलादेशी। वाद के दार्शनिकों में इस विषय को लेकर भी मतभेद हो। गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से गवेपणीय तो यह है, कि यह मतभेद क्यों और कव हुआ?

## नय, आदेश या दृष्टियां :

सप्तभंगी के विषय में इतना जान लेने के बाद अब भगवान् ने किन किन दृष्टियों के आधार पर विरोध परिहार करने का प्रयस्न किया, या एक ही धर्मी में विरोधो अनेक धर्मों का स्वीकार किया, यह जानना आवश्यक है। भगवान् महाबीर ने यह देखा, कि जितने भी मत, पक्ष या दर्शन हैं, वे अपना एक विशेष पक्ष स्थापित करते हैं और विषक्ष का निरास करते हैं। भगवान ने उन सभी तत्कालीन दार्गनिकों की दृष्टियों को समभने का प्रयत्न किया। और उनको प्रतीत हुआ, कि नाना मनुष्यों के वस्तुदर्शन में जो भेद हो जाता है, उसका कारण केवल बस्तु की अनेकरूपता या अनेकान्तात्मकता ही नहीं, बल्कि नाना मनुष्यों के देखने के प्रकार की अनेकता या नानारूपता भी कारण है। इसीलिए उन्होंने सभी मनों को, दर्शनों को बस्तु रूप के दर्शन में योग्य स्थान दिया है। किसी मत विशेष का मबंथा निरास नही किया है। निरास यदि किया है, तो इस अर्थ में कि जो एकान्त आग्रह का विष था, अपने ही पक्ष की, अपने ही मत या दर्शन को मत्य, और दूसरों के मत, दर्शन या पक्ष की मिथ्या मानने का जो कदाग्रह था, उसका निरास कर के उन मतों को एक नया रूप दिया है। प्रत्येक मनवादी कदाग्रही होकर दूसरे के मत को मिथ्या बताते थे, वे समन्वयं न कर सकने के कारण एकान्त-बाद में ही फ़ँसते थे। भगवान् महाबीर ने उन्हीं के मनों को स्वीकार

<sup>&</sup>lt;sup>८६</sup> झकलंकग्रन्यत्रय टिप्पणी वृ० १४६।

करके उनमें से कदाग्रह का विष निकालकर सभी का समन्वय करके अनेकान्तवादरूपी संजीवनी महीपधि का निर्माण किया है।

कदाग्रह तब हां जा सकता है, जब प्रत्येक मत की सचाई की कसौटी की जाए। मतों में सचाई जिस कारण से आती है उस कारण की शोध करना और उस मत के समर्थन में उस कारण को बता देना. यही भग-वान महावीर के नमवाद, अपेक्षावाद या आदेशवाद का रहस्य है।

अतएव जैन आगमों के आधार पर उन नयों का, उन आदेशों और उन अपेक्षाओं का संकलन करना आवश्यक है, जिनको लेकर भगवान महावीर सभी सत्कालीन दर्शनों और पक्षों की सचाई तक पहेँच सके और जिनका आश्रय लेकर बाद के जैनाचार्यों ने अनेकान्तवाद के महाप्रासाद को नये नये दर्शन और पक्षों की भूमिका पर प्रतिष्ठित किया।

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव:

एक ही वस्तु के विषय में जो नाना मतों की सप्टि होती है उसमें बप्टा की रुचि और शक्ति, दर्शन का साधन, दश्य की दैशिक और कालिक स्थिति, द्रष्टा की देशिक और कालिक स्थिति, दुश्य का स्थल और सुक्ष्म रूप आदि अनेक कारण हैं। ये ही कारण प्रत्येक द्वप्टा और दृश्य में प्रत्येक क्षण में विशेषाधायक होकर नाना मतों के सर्जन में निमित्त वनते हैं। उन कारणों की व्यक्तियाः गणना करना कठिन हैं। अतएव तत्कृत विदोपों का परिगणन भी असंभव है। इसी कारण से वस्तुतः सूक्ष्म विशेषताओं के कारण होने वाले नाना मतों का परि-गणन भी असंभव है। जब मतों का ही परिगणन असंभव हो, तो उन मतों के उत्थान की कारणभूत दृष्टि या अपेक्षा या नय की परिगणना तो सुतरां असंभव है। इस असंभव को ध्यान में रखकर ही भगवान महा-वीर ने सभी प्रकार की अपेक्षाओं का साधारणीकरण करने का प्रयत्न किया है। और मध्यम मार्ग से सभी प्रकार की अपेक्षाओं का वर्गीकरण चार प्रकार में किया है। ये चार प्रकार ये हैं-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक वस्तु के भी चार प्रकार हो जाते हैं। अर्थात द्रप्टा के पास चार दृष्टियाँ, अपेक्षाएँ, आदेश हैं, और वह

इन्हीं के आधार पर वस्तुदर्शन करता है। अभिप्राय यह है कि वस्तु का जो कुछ रूप हो, वह उन चार में से किसी एक में अवस्य समाविष्ट हो जाता है और द्रष्टा जिस किसी दृष्टि से वस्तुदर्शन करता है, उस की वह दृष्टि भी इन्हीं चारों में से किसी एक के अम्तर्गत हो जाती है।

भगवान महावीर ने कई प्रकार के विरोधों का, इन्हीं चार दृष्टियों और वस्तु के चार रूपों के आधार पर, परिहार किया है। जीव की और लोक की सांतता और अनन्तता के विरोध का परिहार इन्ही चार दृष्टियों से जैसे किया गया है, उसका वर्णन पूर्व में हो चुका है । इसी प्रकार नित्यानित्यता के विरोध का परिहार भी उन्हीं से ही जाता है, वह भी उसी प्रसंग में स्पष्ट कर दिया गया है। लोक के, परमाणु के और पुद्मल के चार भेद इन्ही दृष्टियों को लेकर भगवती में किए गए हैं। परमाणु की चरमता और अचरमता के विरोध का परिहार भी इन्हीं दृष्टियों के आधार पर किया गया है ।

कभी कभी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार दृष्टियों के स्थान में अधिक दृष्टियों भी बताई गई हैं। किन्तु विदोषतः इन चार से हो काम लिया गया है। वस्तुतः चार से अधिक दृष्टियों को बताते समय भाव के अवान्तर भेदों को ही भाव से पृषक् करके स्वतन्त्र स्थान दिया है, ऐसा अधिक अपेक्षा भेदों को देखने से स्पष्ट होता है। अतएव मध्यम-मार्ग से उक्त चार ही दृष्टियों मानना न्यायोचिन है।

भगवान् महावीर ने धर्मास्तिकायआदि द्रव्यों को जव-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण दृष्टि से पांच प्रकार का बताया, 'ते तब भावविशेष गुणदृष्टि को पृथक् स्थान दिया है, यह स्पष्ट है। क्योंकि गुण वस्तृतः भाव अर्थात् पर्याय ही है। इसी प्रकार भगवान् ने जब करण के पांच प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव के भेद से 'वितार तब बही भी प्रयोजनवशात्

c\* go १६-२४

८८ भगवती २.१.६० १४.८.२२० । ११.१०.४२० । १४.४.४१३ । २०.४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>८९</sup> भगवतीसूत्र २.१० । ९९ भगवतीसूत्र १६.६ ।

भावविशेष भव को पृथक् स्थान दिया है, यह स्पष्ट है। इसी प्रकार जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव और संस्थान इन छह दृष्टियों से की तुल्यता का विचार किया है, तब वहाँ भी भावविशेष भव और सस्थान को स्वातन्त्र्य दिया गया है। अतएव वस्तुतः मध्यम मागं से चार दृष्टियाँ ही प्रधान रूप से भगवान् को अभिमत है, यह मानना उपयुक्त है।

उक्त चार दृष्टियों का भी संक्षेप दो नयों मे, आदेशों में या दृष्टियों में किया गया है। वे है—द्रव्यायिक अर्थात् भावायिक । वस्तुतः देखा जाए, तो काल और देश के भेद से द्रव्यों में विशेषताएँ अवस्य होती है। किसी भी विशेषता को काल या देश—क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जा सकता । अन्य कारणों के साथ काल और देश भी अवस्य साधारण कारण होते हैं। अतएव काल और दोत्र, पर्यायों के कारण होने से, यदि पर्यायों में समाविट्ट कर लिए जाएँ तव तो मूलत दो ही दृष्टियाँ रह जाती हैं—द्रव्यायिक और पर्यायाधिक । अतएव आचार्य सिद्धसेन ने यह स्पष्ट यताया है कि भगवान महावीर के प्रवचन में वस्तुतः ये ही मूल दो दृष्टियाँ हैं, और शेष सभी दृष्टियाँ इन्हीं दो की साखा-प्रशाखाएँ हैं "।

जैन आगमों में सात मूल नयों की <sup>8</sup> गणना की गई है। उन सातों के मूल में तो ये दो नय है ही, किन्तु 'जितने भी बचन मार्ग हो सकते हैं, उत्तने ही नय है', इस<sup>8</sup> सिद्धसेन के कथन को सत्य मानकर यदि असंख्य नयों की कल्पना की जाए तय भी उन सभी नयों का समावेश उन्हीं दो नयों में हो जाता है यह इन दो दृष्टिओं की व्यापकता है।

इन्हीं दो दूष्टियों के प्राधान्य से भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया या उसका संकलन जैनागर्मों में मिलता है। द्रव्याधिक और पर्यायाधिक

<sup>&</sup>lt;sup>९३</sup> भगवतीसूत्र १४.७ :

<sup>&</sup>lt;sup>९२</sup> भगवती ७.२.२७३ । १४.४.५१२ । १८.१० ।

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> सन्मति १.३।

<sup>&</sup>lt;sup>९४</sup> अनुयोगद्वार सु० १५६ । स्थानांग सु० ५५२ ।

९५ सन्मति ३.४७।

इन दां दृष्टियोंसे भगवान् महावीरका क्या अभिप्राय था? यह भी भगवती के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। नारक जीवों की शादवतता और अशाद्यतता का प्रतिपादन करते हुए भगवान् ने कहा है भ कि अट्युन्छितिन्यार्थता की अपेक्षा वह शास्वत है, और व्युन्छितिन्यार्थता की अपेक्षा वह शास्वत है, और व्युन्छितिन्यार्थता की अपेक्षा वह शास्वत है, कि वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन क्यादृष्टि करनी है और अनित्यता का प्रतिपादन पर्याय दृष्टि। अर्थात् द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य। इसी से यह भी फिलत हो जाता है कि द्रव्यार्थिक दृष्टि अभेदगामी है और पर्यायार्थिक दृष्टि भेदगामी। वर्षोकि नित्य में अभेद होता है और अनित्य में भेद। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्यदृष्टि एकत्वगामी है और पर्यायदृष्टि अनेकत्वगामी भ वर्षोकि नित्य एकहप होता है और अनित्य वैसा नहीं। विच्छेद, कालकृत, देशकृत और वस्तुकृत होता है, और अविच्छेद भी। कालकृत विच्छिन्न को अनेफ कहा जाता है। काल से अविच्छिन्न को नित्य, देश से अविच्छिन्न को अभिन्य और वस्तुकृत विच्छिन्न को अभिन्य और वस्तुकृत अदिच्छिन्न को एक कहा जाता है। इस प्रकार

दृष्टियों का समावेश सहज रीति से हो जाता है ''।

भगवती सूत्र में पर्यायाधिक के स्थान में भावाधिक शब्द भी आता
है ''। जो सुचित करता है कि पर्याय और भाव एकार्यक हैं।

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक का क्षेत्र इतना व्यापक है, कि उसमें सभी

रव्यायिक-प्रदेशायिक :

जिस प्रकार वस्तु को द्रव्य और पर्योग दृष्टि से देखा जाता है, उनी प्रकार द्रव्य और प्रदेश की दृष्टि में भी देखा जा सकता है "--ऐसा भंगवान महावीर का मन्तव्य है। पर्याय और प्रदेश में क्यात्लासर है?

१९ भगवती १८.१०। २६.

भावती ७.२.२७६ ।

९० भगवती १८.१० में इस्य और पर्यायनय का स्नामयण है

र्थं भगवती ७.२.२७३।

<sup>&</sup>quot; भगवता ७.२.२७२

यह विचारणीय है। एक ही द्रव्य की नाना अवस्थाओं को या एक ही द्रव्य के देशकाल कुत नानारूपों को पर्याय कहा जाता है। जब कि द्रव्य के घटक अर्थात् अवयव ही प्रदेश कहे जाते है। भगवान् महाबीर के मतानुसार कुछ द्रव्यों के प्रदेश नियत हैं और कुछ के अनियत। सभी देश और सभी काल मे जीव के प्रदेश नियत है, कभी वे घटते भी नहीं और बढ़ते भी नहीं, उतने ही रहते है। यही बात धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय में भी लागू होती है। किन्तु पुद्गल स्कंध (अवयवी) के प्रदेशों का नियम नहीं। उनमें न्यूनाधिकता होनी रहती है। प्रदेश—अंश और द्रव्य—अंशी का परस्पर तादास्य होने से एक ही वस्तु द्रव्य और प्रदेशिवपयक भिन्न-भिन्न दृष्टि से देखी जा सकती है। इम प्रकार देखने पर विरोधी धर्मों का समन्वय एक ही वस्तु में घट जाता है।

भगवान् महावीर ने अपने आप में द्रव्यदृष्टि, पयायदृष्ट, प्रदंश-दृष्टि और गुणदृष्टि से नाना विरोधी धर्मों का समन्वय वतलाया है। और कहा है कि में एक हूँ द्रव्य दृष्टि से। वो हूँ ज्ञान और दर्शन रूप दो पर्यायों की अपेक्षा से। प्रदेश दृष्टि से तो में अक्षय हूँ, अव्यय् हूँ, अवस्थित हूँ। जब कि उपयोग की दृष्टि से में अस्थिर हूँ, वर्षोंकि अनेक भूत, वर्तमान और भावी परिणामों की योग्यता रखता हूँ भाव। इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत में उन्होंने पर्यायदृष्टि से भिन्न एक प्रदेश दृष्टि को भी माना है। परन्तु प्रस्तुत स्थल में उन्होंने प्रदेश दृष्टि का उपयोग आहमा के अक्षय, अव्यय और अवस्थित धर्मों के प्रकाशन में किया है। वर्षोंक पुद्शल-प्रदेश की तरह आस्म-प्रदेश व्ययशील, अनवस्थित और क्षयों नहीं। आत्मप्रदेशों में कभी न्यूनाधिकता नहीं होती। इसी दृष्टिधन्दु को सामने रखकर प्रदेश दृष्टि से आत्मा का अव्यय आदि रूप से उन्होंने वर्णन किया है।

प्रदेशार्थिक दृष्टि का एक दूसरा भी उपयोग है। द्रव्यदृष्टि से एक वस्तु में एकता ही होती है, किन्तु उसी वस्तु की अनेकता प्रदेशार्थिक दृष्टि से बताई जा मकती है। क्योंकि प्रदेशों की संख्या अनेक होती है।

<sup>&</sup>quot; भगवती १८.१० I

प्रज्ञापना में द्रव्य-दृष्टि से धर्मास्तिकायको एक बताया है, और उसी को प्रदेशाधिक दृष्टि से असंस्थातगुण भी बताया गया है। तुत्यता-असुत्यता का विचार भी प्रदेशाधिक और द्रव्याधिक की सहायता से किया गया है। जो द्रव्य द्रव्यदृष्टि से तुत्य होते हैं वे ही प्रदेशाधिक दृष्टि से असुत्य हो जाते हैं। जैसे धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यदृष्टि से एक एक होने में सुत्य हैं किन्तु प्रदेशाधिक दृष्टि से धर्म और अधर्म ही असंत्यात प्रदेशी होने से जुत्य हैं जब कि आकाश अनन्तप्रदेशी होने से अनुत्य हो जाता है। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों में भी इन द्रव्यप्रदेश दृष्टिओं के अवलम्बन से तुत्यता-अनुत्यतारूप विरोधी धर्मों और विरोधी संस्याओं का समन्वय भी हो जाता है।

### ओघादेज-विद्यानादेज

तियंसामान्य और उसके विद्योगों को व्यक्त करने के लिये जैन-शास्त्र में क्रमणः ओघ और विधान शब्द प्रयुक्त हुए हैं। किसी वस्तु का विचार इन दो दृष्टिओं से भी किया जा सकता है। कृतयुग्मादि संन्या का विचार ओघादेश और विधानादेश इन दो दृष्टिओं से भगवान महावीर ने किया है 102 । उसी से हमें यह मूचना मिल जाती है कि इन दो दृष्टिओं का प्रयोग कब करना चाहिए। सामान्यतः यह प्रतीत होता है कि बस्तु की संस्या तथा भेदाभेद के विचार में इन दोनों दृष्टिओं का उपयोग किया जा सकता है।

व्यावहारिक और नैश्चियक नय

प्राचीन काल से दार्शनिकों में यह संपर्य नला आता है कि वस्तु का कौन-सा रूप सत्य है—जो इन्द्रियगम्य है वह या इन्द्रियातीन अर्थात् प्रज्ञागम्य है वह ? उपनिषदों के कुछ ऋषि प्रज्ञावाद का आश्रमण करके मानते रहे कि आत्माईत ही परम तत्त्व है उसके अतिरिक्त दृश्यमान सब शब्दमाय है, विकारमाय है या नाममाय है"

१०१ प्रशापना-पद ३. सूत्र १४-५६ । भगवती. २४.४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>९९२</sup> भगवती २४.४ ।

Constructive survey of Upanishadic Philosophy p. 227.

उसमें कोई तथ्य नहीं। िकन्तु उस समय भी सभी ऋषियों का यह मत नहीं था। चार्वाक या भौतिकवादी नो इन्द्रियगम्य वस्तु को ही परमतत्व-रूप से स्थापित करते रहे। इस प्रकार प्रज्ञा या इन्द्रिय के प्राधान्य को लेकर दार्जानकों में विरोध चल रहा था। इसी विरोध का समन्वय भगवान् महाबीर ने व्यावहारिक और नैश्चिक नयों की परिकल्पना कर के किया है। अपने-अपने क्षेत्र में ये दोनो नय सत्य है। व्यावहारिक सभी मिथ्या ही है या नैश्चिक हो सत्य है, ऐसा भगवान् को मान्य नहीं है। भगवान् का अभिप्राय यह है कि व्यवहार में लोक इन्द्रियों के दर्शन की प्रधानता से वस्तु के स्थूल रूप का निर्णय करते है, और अपना निर्वाध व्यवहार चलाते हैं अतएव वह लीकिक नय है। पर स्थूल रूप के अलावा वस्तु का सुक्ष्मरूप भी होता है, जो इन्द्रियगम्य न होकर केवल प्रज्ञागम्य है। यही प्रज्ञामार्ग नैश्चिषक नय है। इन दोनों नयों के द्वारा ही वस्तु का सम्पूर्ण दर्शन होता है।

गौतम ने भगवान् महावीर से पूछा, कि भन्ते ? फाणित—प्रवाही
गुड़ में कितने वर्ण गन्ध रस और स्पर्ध होते हैं ? इमके उत्तर में उन्होंने
कहा, कि गौतम ! मैं इस प्रक्रन का उत्तर दो नयों से देता हूँ—स्यावहारिक्तय की अपेक्षा से तो यह मधुर कहा जाता है। पर नैरचियक नय
से वह पाँच वर्ण, दोगन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्शों से युक्त हैं। भ्रमर
के विषय में भी उनका कथन है, कि स्यावहारिक दृष्टि से भ्रमर कृष्ण है,
पर नैरचियक दृष्टि से उसमें पाँचों वर्ण, दोनों गन्ध, पाँचों रस और आठों
स्पर्श होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने उक्त प्रसंग में अनेक विषयों को लेकस्यवहार और निरचय नय से उनका विरुत्तेषण किया है। 188

आगे के जैनाचार्यों ने व्यवहार-निश्चय नय का तत्त्वज्ञान के अनेक विषयों में प्रयोग किया है, इतना ही नहीं, बल्कि तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त आचार के अनेक विषयों में भी इन नयों का उपयोग कर के विरोध-परिहार किया है।

जब तक उक्त सभी भकार के नयों को न समक्रा जाए तब तक अनेकान्तवाद का समर्थन होना कठिन है। अतएव भगवान् ने अपने मन्तव्यों के समर्थन में नाना नयों का प्रयोग करके शिष्यों को अनेकाल-वाद हृदयंगम करा दिया है। ये ही नय अनेकान्तवादरूपी महाप्रासाद की आधार-शिला हैं, यह कहा जाए तो अनुचित न होगा।

## नाम-स्थापना-द्रव्य एवं भाव :

जैन सूत्रों की व्याख्या-विधि अनुयोगद्वार-सूत्र में बनाई गई है। यह विधि किलनी प्राचीन है, इसके विषय में निश्चित कुछ कहा नहीं जा सकता । किन्तु अनुयोगद्वार के परिशीलनकर्ता को इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि व्याख्या-विधि का अनुयोगढारगतरूप स्थिर होने में पर्याप्त समय व्यनीन हुआ होगा। यह विधि स्वयं भगवान् महावीर की देन है या पूर्ववर्ती ? इस विषय में इतना ही निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती न हो तब भी- उनके समय में उस विधि का एक निश्चित रूप बन गया था। अनुयोग या व्यास्या के द्वारों के वर्णन में नाम, स्थापना द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों का वर्णन आता है। यद्यपि नयों की नरह निक्षेप भी अनेक हैं, तथापि अधिकांश में उक्त चार निक्षेपों को ही प्राधान्य दिया गया है-

"जत्य य जं जाणेज्ञा निवसेवं निक्सिवे निरमसेसं। जरंप वि य न जाणिङ्जा चउक्कं निक्लिवे तस्य ॥"

धनुषोगद्वार प

अतएव इन्हीं चार निक्षेपों का उपदेश भगवान् महाबीर ने दिया होगा, यह प्रनीत होता है। अनुयोगद्वार-सूत्र में तो निक्षेगों के विषय में पर्याप्त विवेचन है, किन्तु वह गणधरकृत नहीं समभा जाता । गणधरकृत अंगों में से स्थानांग-सूत्र में 'सर्व' के जो प्रकार गिनाए हैं वे गूलित करते हैं कि निधेषों का उपदेश स्वयं भगवान महाबीर ने दिया होगा-

"चत्तारि सब्बा पत्रता-नामसब्बए टवणसब्बए द्वाएससब्बए निरवसेससब्बए" स्यानीग २६६

प्रस्तुत सूत्र में नवें के निजेष बनाए गए हैं। उनमें नाम और स्थापना निक्षेपों को तो शब्दनः तथा द्रव्य और भाव को अर्थतः बताया है। द्रव्य का अर्थ उपचार या अंप्रधान होता है, और आदेश का अर्थ

भो वही है। अतएय 'द्रव्यसर्व' न कह करके 'आदेश सर्वं' कि कहा। सर्व शब्द का तात्पर्यार्थ निरवशेष है। भावनिक्षेप नात्पर्यग्राही है। अतएव 'भाव सर्व' कहने के बजाय 'निरवशेष मर्व' कहा गया है।

अतएव निक्षेपों ने भगवान् के मौलिक उपदेशों में स्थान पाया है, यह कहा जा सकता है।

गब्द ब्यवहार तो हम करते है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम चलता नहीं। किन्तु कभी ऐसा हो जाना है कि इन्हीं शब्दों के ठीक अर्थ को-वक्ता के विवक्षित अर्थ को न समभने से वड़ा अनर्थ हो जाता है। इसी अनर्थ का निवारण निक्षेप-विद्या के द्वारा भगवान महाबीर ने किया है। निक्षेप का अर्थ है-अर्थनिरूपण पद्धति। भगवान् महावीर ने शब्दों के प्रयोगों को चार प्रकार के अर्थों मे विभक्त कर दिया है— नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । प्रत्येक शब्द का ब्यूत्पत्तिसिद्ध एक अर्थ होना है, किन्तु नक्ता सदा उसी व्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ की विवक्षा करता ही है, यह बात व्यवहार में देखो नहीं जाती ! इन्द्रशब्द का व्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ कुछ भी हो, किन्तू यदि उस अर्थ की उपेक्षा करके जिस किसी वस्तु में संकेत किया जाए कि यह इन्द्र है तो वहाँ इन्द्र शब्द का प्रयोग किसी व्युत्पत्तिमिद्ध अर्थ के बोध के लिए नही किन्तु नाममात्र का निर्देश करने के लिए हुआ है। अतएब वहाँ उन्द्र शब्द का अर्थ नाम इन्द्र है। यह नाम निक्षेप है। 🛰 इन्द्र की मूर्ति को जो इन्द्र कहा जाता है, वहाँ केवल नाम नही, किन्तु वह मूर्ति इन्द्र का प्रतिनिधित्व करती है ऐसा ही भाव वक्ता को विवक्षित है। अतएव वह स्थापना इन्द्र है। यह दूसरा स्थापना निक्षेप है। "" इन दोनों निक्षेपों में शब्द के ब्युत्पत्तिसिद्धं

<sup>&</sup>lt;sup>१९५</sup> भद्र बाहु, जित्तभद्र और यतियुषभ के उल्लेखों से यह भी प्रतीत होता है कि निक्षेपों में 'द्रादेश' यह एक द्रव्य से स्वतन्त्र निक्षेप भी था। यदि सूत्रकार को यही भभिन्नेत हो, तो प्रस्तुत सूत्र में द्रव्य निक्षेप उल्लिखित नहीं है, यह समभना चाहिए। जयधवला पृ० २८३।

<sup>&</sup>lt;sup>१९२</sup> ''यहस्तुनोऽभिषानं स्थितमन्यार्थे तदर्थनिरपेक्षं । पर्यायानभिषेयं च नाम याहिन्द्रिकं च तथा ॥'' ब्रजु० टी० पृ० ११ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१००</sup> "यत्तु तदर्यविषुक्तं तदिभिष्रायेण यच तत्करणि । लेप्यादिकमं तत् स्पा-पनिति कियतेल्पकालं च ॥" अनु० टी० १२ ।

अर्थ की उपेक्षा की गई है, यह स्पष्ट है। द्रव्य निक्षेप का विषय द्रव्य होना है अर्थात भूत और भावि-पर्भयों में जो अनुयायी द्रव्य है उसी की विवक्षा से जो व्यवहार किया जाता है, वह द्रव्य निक्षेप है। जैसे कोई जीव इन्द्र होकर मनुष्य हुआ या मरकर मनुष्य से इन्द्र होगा तब वर्तभान मनुष्य अवस्था को इन्द्र कहना यह द्रव्य इन्द्र है। इन्द्रभावापन्न जो जीव द्रव्य था वही अभी मनुष्यरूप है अताएव उसे मनुष्य न कह करके इन्द्र कहा गया है। या भविष्य में इन्द्रभावापत्ति के योग्य भी यही मनुष्य है, ऐसा समक्ष कर भी उसे इन्द्र कहना यह द्रव्य निक्षेप है। वचन व्यवहार में जो इम कार्य में कारण का या कारण में कार्य का उपचार करके जो औपचारिक प्रयोग करते हैं, वे सभी द्रव्यान्तर्गत हैं। 180

ब्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ उस शब्द का भाव निक्षेप है। परमैन्वर्य संपन्न जीव भाव इन्द्र है अर्थात् यथार्थ इन्द्र है। 1983

वस्तुतः जुदै-जुदै जब्द ब्यवहारों के कारण जो विरोधी अर्थ उपस्थित होते हैं, उन सभी अर्थों की विवक्षा को समक्रमा और अपने इप्ट अर्थ का बोध करना-कराना, इसीके लिए ही भगवान ने निधेषों की योजना की है यह स्पष्ट है।

जैनदार्शनिकों ने इस निक्षेपतत्त्व को भी नयों की तरह विकतित किया है। और इन निक्षेपों के सहारे शब्दाईतवाद आदि विरोधी वादों का समन्वय करने का प्रयत्न भी किया है।

\*\*

१९८ 'भूतस्य भादिनो वा भावस्य हि कारणं तु यस्तीके । तत् इष्यं तत्वके सचितनाचेतनं कपितम् ॥ सनुर टीर पृष्ट १४ ।

भावो विवक्षितिकपाउनुमृतियुक्तो हि व समाज्यातः । सर्थर्भरिग्द्राहिः

प्रमाण खण्ड



## ज्ञान-चर्चा की जैनदृष्टि:

जैन आगमों में अद्वातवादियों की तरह जगत् को वस्तु और अवस्तु—माया में तो विभक्त नहीं किया है, किन्तु संसार की प्रत्येक वस्तु में स्वभाव और विभाव सन्तिहित है, यह प्रतिपादित किया है। वस्तु का परानक्षेप जो रूप है, वह स्वभाव है, जैसे आत्मा का चैतन्य, ज्ञान, सुख आदि, और पुद्गल की जडता। किसी भी काल में आत्मा ज्ञान या चेतना रहित नहीं और पुद्गल में जड़ता भी त्रिकालावाधित है। वस्तु का जो परसापेक्षरूप है, वह विभाव है, जैसे आत्मा का मनुष्यत्व, देवत्व आदि और पुद्गल का घारीररूप परिणाम। मनुष्य को हम न तो कोरा आत्मा ही कह सकते है और न कोरा पुद्गल ही। इसी तरह घरीर भी केवल पुद्गलरूप नहीं कहा जा सकता। आत्मा का मनुष्यरूप होना परसापेक्ष है और पुद्गल का घारीररूप को दारीररूप होना भी परसापेक्ष है। अतः आत्मा का मनुष्यरूप और पुद्गल का घारीररूप ये दोनों क्रमशः आत्मा और पुद्गल के विभाव हैं।

स्वभाव ही सत्य है और विभाव मिथ्या है, जैनों ने कभी यह प्रतिपादित नहीं किया। क्योंकि उनके मत में त्रिकालाबाधित वस्तु ही सत्य है, ऐसा एकान्त नहीं। प्रत्येक वस्तु चाहे वह अपने स्वभाव में ही स्थित हो, या विभाव में स्थित हो सत्य है। हाँ, तद्विषयक हमारा ज्ञान मिथ्या हो सकता है, लेकिन वह भी तव, जब हम स्वभाव को विभाव समभें या विभाव को स्वभाव। तत् में अतत् का ज्ञान होने पर ही ज्ञान में मिथ्यास्व की संभावना रहती है।

विज्ञानवादी बौद्धों ने प्रत्यक्ष ज्ञान को वस्तुग्राहक और साक्षात्का-रात्मक तथा इतर ज्ञानों को अवस्तुग्राहक, भ्रामक, अस्पष्ट और असाक्षात्कारात्मक माना है। जैनागमों में इन्द्रियनिरपेक्ष एवं केवल आत्मसापेक्ष ज्ञान को ही साक्षात्कारात्मक प्रत्यक्ष कहा गया है, और इन्द्रियमापेक ज्ञानों को असाक्षास्त्रारात्मक और परोक्ष माना गया है। जैनदृष्टि से प्रत्यक्ष हो यस्तु के स्वभाव और विभाव का साधास्त्रार कर सकता है, और वस्तु का विभाव मे पृथक् जो स्वभाव है, उसका स्पष्ट पता लगा मकता है। इन्द्रियमापेक्ष ज्ञान में यह कभी संभव नहीं, कि वह किसी वस्तु का साधात्कार कर सके और किसी वस्तु के स्वभाव को विभाव से पृथक् कर उसको स्पष्ट जान सके, लेकिन इसका मनतव जैन मनानुसार यह कभी नहीं, कि इन्द्रियसापेक्ष ज्ञान भ्रम है। विज्ञानवादी बौद्धों ने तो परोक्ष ज्ञानों को अवस्तुयाहक होने से भ्रम ही कहा है, किन्तु जैनाचार्यों ने वैना नहीं माता। वसोंकि उनके मत में विभाव भी वस्तु का परिणाम है। अतएव वह भी वस्तु का एक स्प है। अतः उसका ग्राहकज्ञान भ्रम नहीं कहा जा सकता। वह अस्पष्ट हो सकता है, साक्षात्काररूप न भी हो, तब भी वस्तु-स्पर्शी तो है ही।

भगवान् महावीर से लेकर उपाध्याय यद्गीविजय तक के साहित्य की देखने से यही पता लगता है, कि जैमों की झान-चर्चा में उपर्युक्त मुख्य सिद्धान्त की कभी उपेक्षा नहीं की गई, बिल्क यों कहना चाहिए कि ज्ञान की जो कुछ चर्चा हुई है, वह उसी मध्यविन्दु के आए-पास ही हुई है। उपर्युक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन प्राचीन काल के आगमों से लेकर अब तक के जैन-साहित्य में अविच्छिन्न एप में होता चला आया है।

# आगम में ज्ञानचर्चा के विकास की भूमिकाएँ:

षञ्च ज्ञानचर्चा जैन परंपरा में भगवान् महाबीर से भी गर्से होती थी, इसका प्रमाण राजप्रतीय सूत्र में है। भगवान् महाबीर ने अपने मुख से अतीत में होने वाले केबीकुमार श्रमण का वृत्तान्त राज-प्रतीय में कहा है। घास्त्रकार ने केबीकुमार के मुल से निम्न वाल्य कहलवाया है—

"एवं सु पएसी प्रन्हें समनार्ग निर्मायाने वैद्यविहे साथे पन्नारी-तंत्रहा ग्राभिनावीहियनार्गे सुषतार्गे भीहियाने सनपन्त्रवनार्गे देवसनार्गे (सू॰ १६४)

इस वावय से स्पष्ट फलित यह होना है कि कम से नाम उनत

आगम के संकलनकर्ता के मत से भगवान महावीर से पहले भी श्रमणों में पांच जानों की मान्यता थी। उनकी यह मान्यता निर्मूल भी नहीं। उत्तराध्ययन के २३वें अध्ययन से स्पष्ट है, कि भगवान महावीर ने आचार-विषयक कुछ संबोधनों के अतिरिक्त पास्वेनाथ के तत्त्वज्ञान में विशेष संशोधन नहीं किया। यदि भगवान महावीर ने तत्त्वज्ञान में भी कुछ नयी कल्पनाएँ की होती, तो उनका निरूपण भी उत्तराध्ययन में आवश्यक ही होता।

आगमों में पांच जानों के भेदोपभेदों का जो वर्णन है, कमंशास्त्र में जानावरणीय के जो भेदोपभेदों का वर्णन है, जीवमार्गणाओं में पांच जानों की जो घटना वर्णित है, तथा पूर्वगत में जानों का स्वतन्त्र निरूपण करने वाला जो जानप्रवाद-पूर्व है, इन सबसे यही फलित होता है कि पंच-जान की चर्चा यह भगवान महावीर ने नयी नहीं शुरू की है, किन्तु पूर्व परंपरा से जो चली आती थी, उसको हो स्वीकार कर उसे आगे बढ़ाया है।

इस ज्ञान-चर्चा के विकासकम को आगम के ही आधार पर देखना हो, तो उनकी तीन भूमिकाएँ हमें स्पष्ट दीखती हैं—

- प्रथम भूमिका तो वह है, जिसमें ज्ञानों को पांच भेदों में ही विभक्त किया गया है।
- २. द्वितीय भूमिका में जानों को प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो मेदों में विभक्त करके पांच जानों में से मित और श्रुत को परोक्षान्तर्गत और श्रेप अविध, मनःपर्यंग और केवल को प्रत्यक्ष में अन्तर्गत किया गया है। इस भूमिका में लोकानुसरण करके इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष को अर्थात् इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष को अर्थात् इन्द्रियजन्म ति को प्रत्यक्ष में स्थान नहीं दिया है, किन्तु जैन सिद्धांत के अनुसार जो ज्ञान आत्ममात्रसापेक्ष हैं, उन्हें ही प्रत्यक्ष में स्थान दिया गया है। और जो ज्ञान आत्ममात्र के अतिरिक्त अन्य साधनों की भी अपेक्षा रखते है, उनका समावेश परोक्ष में किया गया है। यही कारण है, कि इन्द्रियजन्य ज्ञान जिसे जैनेतर सभी दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष कहा है, प्रत्यक्षान्तर्गत नहीं माना गया है।

- तृतीय भूमिका में इन्द्रियजन्य जानों को प्रत्यक्ष और परीक्ष उभय में स्थान दिया गया है। इस भूमिका में लोकानुगरण स्पष्ट है।
- प्रथम भूमिका के अनुसार ज्ञान का वर्णन हमें भगवती-मूप्र
  में (नद-२-३१७) मिलना है। उसके अनुसार ज्ञानों को निम्न सूचित
  नकते के अनुसार विभक्त किया गया है—



सूत्रकार ने आगे का वर्णन राजप्रस्तीय से पूर्ण कर लेने की मूचना दी है, और राजप्रदनीय को (सूत्र १६५) देखने पर मालूम होता है, कि उसमें पूर्वोक्त नकरों में सूचित कयन के अलावा अयग्रह के दो भेदों का कथन करके शेष की पूर्ति नन्दीसूत्र से कर लेने की सूचना दो है।

सार यही है कि येप वर्णन नन्दी के अनुसार होते हुए भी अन्तर यह है कि इस भूमिका में नन्दीभूत्र के प्रारंभ में कवित प्रत्यक्ष और परोझ मेदों का जिक नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि नन्दी की तरह इसमें आभितियोध के श्रुतिनःस्त और अश्रुतिनःस्त ऐसे दी मेदों को भी स्थान नहीं है। इसी से कहा जा सकता है, कि यह पर्णन प्राथीन भूमिका का है।

२. स्थानांग-गत ज्ञान-चर्चा द्वितीयभूमियन को प्रतिनिधि है। उसमें ज्ञान को प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेदों में विभक्त करके उन्हीं दो में पंच ज्ञानों की योजना की गई है—

इस नकरों में यह स्पष्ट है कि झान के मुख्य दो भेद निए गए हैं, पांच नहीं,। पांच झानों को तो उन दो मेद-प्रत्यक्ष और परोझ के प्रभेद रूप से गिना है। यह स्पष्ट हो प्राथमिक सूमिका का विकास है।

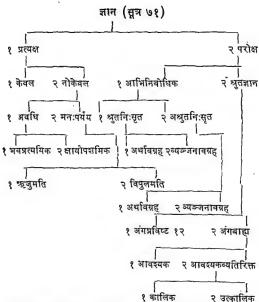

इसी भूमिका के आधार पर जमास्वाति ने भी प्रमाणों को प्रत्यक्ष और परोक्ष में विभक्त करके उन्हीं दो में पंच ज्ञानों का समावेश किया है।

वाद में होने वाले जनतार्किकों ने प्रत्यक्ष के दो भेद बताए हैं— विकल और सकले । केवल का अर्थ होता है सर्व—सकल और नो केवल का अर्थ होता है, असर्व-विकल । अतएव तार्किकों के उक्त वर्गीकरण का मूल स्थानांग जितना तो पुराना मानना ही चाहिए ।

<sup>ै</sup> प्रमाणन० २.२०।

यहाँ पर एक बान और भी ध्यान देने के योग्य है। स्थानांन में श्रुतनिःस्त के भेदरूप से व्यञ्जनावग्रह और अर्घावग्रह ये दो गनाये हैं। यम्प्रनः वहाँ इस प्रकार कहना प्राप्त था—



किन्तु स्थानांग में द्वितीय स्थानक का प्रकरण होने से दो-दो बातें गिनाना चाहिए ऐसा समभक्तर अवग्रह, ईहा आदि चार भेदों को छोड़कर सीधे अवग्रह के दो भेद ही गिनाये गये हैं।

एक दूसरो बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। अश्रुतिः— सृत के भेदरूप से भी व्यञ्जनायग्रह और अर्थावग्रह को गिना है, गिन्सु वहाँ टीकाकार के मत से यह चाहिए—



जीत्पत्तिको आदि भार बुद्धियाँ मानस होने से उनमें स्पंजना-यग्रह का संभव नहीं । अनुगृब मूलकार का कथन इन्द्रियजन्म अधूननिः- मृत की अपेक्षा से द्वितीय स्थानक के अनुकूल हुआ है, यह टीकाकार का स्पष्टीकरण है। िकन्तु यहाँ प्रध्न है कि क्या अश्रुतिनः मृत में और तिकी आदि के अतिरिक्त इन्द्रियजज्ञानों का समावेश साधार है? और यह भी प्रध्न है कि आभिनिवोधिक के श्रुतिनः मृत और अश्रुतिनः मृत में प्रे में दे क्या प्राचीन हैं? यानी क्या ऐसा भेद प्रथम भूमिका के समय होता था?

नन्दी-मूत्र जो कि मात्र ज्ञान की ही विस्तृत वर्षा करने के लिए वना है, उसमें श्रुनिः सृतमित के ही अवग्रह आदि वार भेद है। और अश्रुति- सृत के भेदरूप से चार बुद्धियों की गिना दिया गया है। उसमें इन्द्रियज अश्रुतिः सृत को कोई स्थान नहीं है। अतएव टीकाकार का स्पष्टीकरण कि अश्रुतिः सृत के वे दो भेद इन्द्रियज अश्रुतिः सृत की अपेक्षा से समफता चाहिए, नन्दीसूत्रानुकूल नहीं किन्तु किन्पत है। मितजान के श्रुतिः सृत और अश्रुतिः सृत ऐसे दो भेद भी प्राचीन नही। दिगम्बरीयवाङ्मय में मित के ऐसे दो भेद करने की प्रथा नहीं। आवश्यक निर्युक्ति के ज्ञानवर्णन में भी मित के उन दोनों भेदों ने स्थान नहीं पाया है।

आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र में भी उन दोनों भेदों का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि स्वयं नन्दीकार ने नन्दी में मित के श्रुतनिःसृत और अश्रुतिनःसृत ये दो भेद तो किए हैं, तथापि मितज्ञान को पुरानी परम्परा के अनुसार अठाईस भेदवाला ही कहा है उससे भी यही सूचित होता है, कि औत्पत्तिकी आदि बुद्धियों का मित में समाविष्ट करने के लिए ही उन्होंने मित के दो भेद तो किए पर प्राचीन परंपरा में मित में उनका स्थान न होने से नन्दीकार ने उसे २६ भेद-भिन्न ही कहा। अन्यथा उन चार बुद्धियों को मिलामे से तो वह ३२ भेद भिन्न ही हो जाता है।

र "एवं ग्रद्ठावीसइविहस्स ग्राभिणिबोहियनाणस्स" इत्यादि नन्दी० ३५ ।

<sup>े</sup> स्थानांग में ये दो मेव मिलते हैं। किन्तु वह नन्दोप्रभावित हो तो कोई आदबर्य महीं।

३. तृतीय भूमिका नन्दी मूत्र-गत ज्ञानचर्चा में व्यक्त होती है-वह इस प्रकार-

नान १ आभिनियोशिक ২ থান ३ अवधि ४ सतःप्रयंग ? प्रत्यक्ष २ परोध १ इन्द्रियप्रस्यक्ष २ नोडन्द्रियंत्रत्यक्ष १ आभिनियोधिक २ श्रत १ श्रोबेन्द्रियप्र० १ अवधि २ चक्षरिन्द्रियप्र ० २ मन:पर्यंय आणेन्द्रियप्र० ३ केवल ४ जिह्न न्द्रियप्र० ४ स्पर्धेरिदयप्र ० १ थतनि:सत २ अश्रतनि:सत १ अवग्रह ईहा ३ अवाय ४ घारणा २ वैनियको । १ औत्पत्तिको ३ वर्गजा १ व्यञ्जनावग्रह २ अर्थावग्रह

अंक्ति नक्यों को देखने से स्पष्ट हो जाना है कि सर्वप्रमम इतसे जानों को पान भेद में विभक्त करके मंखेप में उन्हीं को प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेदों में विभक्त किया गया है। स्थानांग से विधेषता यह है कि इसमें इन्द्रियजन्य पांच मनिज्ञानों का स्थान प्रत्यक्ष और परोक्ष उभय में है। वर्षोंकि जीनेतर सभी दर्शनों ने इन्द्रियजन्य जानों को परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष माना है, उनको प्रत्यक्ष में स्थान देकर उस मौक्षि मत का समन्वय करना भी नन्द्रीकार को अभिन्नेत पा। आधार्य जिनभद्र ने इस समन्वय को लक्ष्य में रखकर ही स्पष्टीकरण किया है कि

वस्तुतः इन्द्रियज प्रत्यक्ष को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहना चाहिए। अर्थात् लोकव्यवहार के अनुरोध से ही इन्द्रियज मित को प्रत्यक्ष कहा गया है। वस्तुतः वह परोक्ष ही है। क्योंकि प्रत्यक्ष-कोटि में परमार्थतः आत्म-मात्र मापेक्ष ऐसे अविध, मनःपर्यय और केवल ये तीन ही है। अतः इस भूमिका में ज्ञानों का प्रत्यक्ष-परोक्षत्व व्यवहार इस प्रकार स्थिर हुआ—

- १. अवधि, मन पर्यय और केवल पारमाधिक प्रत्यक्ष हैं।
- २. श्रुन परोक्ष ही है।
- इन्द्रियजन्य मितजान पारमार्थिक दृष्टि से परोक्ष है और ज्यावहारिक दृष्टि से प्रत्यक्ष है।
  - ४. मनोजन्य मतिज्ञान परोक्ष ही है।

आचार्य अकलंक ने तथा तदमुसारी अन्य जैनाचार्यों ने प्रत्यक्ष के सांच्यावहारिक और पारमाधिक ऐसे जो दो भेद किए हैं सो उनकी नयी सूफ नहीं हैं। किन्तु उसका मूल नन्दीसूत्र और उसके जिनभद्रकृत स्पष्टीकरण में हैं।

### ज्ञान-चर्चा का प्रमाण-चर्चा से स्वातन्त्रय

पंच जानचर्चा के क्रिमक विकास की उक्त तीनों आगिमक भूमिका की एक खास विशेषता यह रही है कि इनमें ज्ञानचर्चा के साथ इतर दर्शनों में प्रसिद्ध प्रमाणचर्चा का कोई सम्बन्ध या समन्वय स्थापित नहीं किया गया है। इन ज्ञानों में ही सम्यक्त्व और मिध्यात्व के भेद के द्वारा जैनागमिकों ने वहीं प्रयोजन सिद्ध किया है जो दूसरों ने प्रमाण और अप्रमाण के विभाग के द्वारा सिद्ध किया है। अर्थात् आगिमकों ने प्रमाण या अप्रमाण ऐसे विशेषण विना दिए ही प्रथम के तीनों में अज्ञान-विषयंय-मिध्यात्व की तथा सम्यक्त्व की संभावना मानी है और अन्तिम दो में एकान्त सम्यक्त्व ही वत्तवाया है। इस प्रकार ज्ञानों को प्रमाण या अप्रमाण न कह करके भी उन विशेषणों का प्रयोजन तो दूसरी तरह से निष्यन्त कर ही दिया है।

 <sup>&</sup>quot;एगन्सेण परोवलं लिगियमोहाइयं च पञ्चक्लं ।
 इन्वियमणोभवं अं तं संववहारपञ्चक्लं ।" विशेषा० ६५ स्त्रीर इसकी स्वोधनवृत्ति ।

जैन आगमिक आचार्य प्रमाणाप्रमाणचर्चा, जो दूसरे दार्गितकों से चलती थी, उनसे सर्वथा अनिभन्न नो ये ही गहीं किन्तु ये उस गर्वा को अपनी मौलिक और स्वतन्त्र ऐसी झानचर्चा से पूमक् ही रसते थे। जब आगमों में जान का वर्णन आता है, तब प्रमाणों या अप्रमाणों में उन जानों का क्या सम्बन्ध है उसे बताने का प्रयत्न नहीं किया है। और जब प्रमाणों की चर्चा आती है तब, किसी प्रमाण को जान यहते हुए भी आगम प्रसिद्ध पौच जानों का समावेद्य और समन्वय उसमें किस प्रकार है, यह भी नहीं बनाया है इससे फलित यही होता है कि आगमिकों ने जैनदास्त्रप्रसिद्ध जानचर्चा और दर्गनान्तर प्रसिद्ध प्रमाणवर्चा का समन्यय करने का प्रयत्न नहीं किया—दोनों चर्चा का पार्थनय ही रना। आगे के वक्तव्य से यह यात स्पष्ट ही जाएगी।

### जैन आगमों में प्रमाण-चर्चा :

प्रमाण के भेद--जैन आगमों में प्रमाणचर्या झानवर्णा में स्वतस्य रूप से आती है। प्राय: यह देखा गया है कि आगमों में प्रमाणचर्या के प्रसंग में नैयायिकादिसंमत चार प्रमाणों का उल्लेख आता है। कहीं-यही तीन प्रमाणों का भी उल्लेख है।

भगवती सूत (५.३.१६१-१६२) में गीतम गणगर और भगवान् महावीर के संवाद में गीतम ने भगवान् ने पूछा कि जैंगे देवत जानी अंतकर या अंतिम शरीरी को जानते हैं, वैसे ही गणा छयस्य भी जानते हैं ? इसके उत्तर में भगवान् ने कहा है कि—

"भोषमा चो तिचाहु समहु । सोध्या जार्जान पात्रति पमापती था। मे कि सं सोध्या ? केवसिस्स या केवसिसावयस्य या केवसिसाध्याम् बाक्यांग्यामाणाम था केवसिन्यासियाम् या " से सं सोध्या । से कि तं पमार्ग ? पमार्ग वर्षाग्यहे पायारो-सं जहा प्रवत्तरवे यामुमार्ग ग्रोबम्मे ग्रागमे जहा अनुभोगहारे सहा नेपाब पमान्" मगदती सुत्र ४.व.१६१---१६२ ।

प्रस्तुत में स्पष्ट है, कि यांच जानों के भाषार पर उत्तर न देवर मुख्य रूप में प्रमाण की दृष्टि से उत्तर दिया गया है। सोच्या पद ने श्रृतज्ञान की लिया जाए नो विकल्प ने अन्य जानों को नेवर के उत्तर दिया जा सकता था। किन्तु ऐसा न करके पर-दर्शन में प्रसिद्ध प्रमाणों का आध्यय लेकर के उत्तर दिया गया है। यह सूचित करता है कि जैनेतरों में प्रसिद्ध प्रमाणों से बास्त्रकार अनिभन्न नहीं थे और वे स्वसंमत ज्ञानों की तरह प्रमाणों को भी ज्ञष्ति में स्वतन्त्र साधन मानते थे।

स्थानांगसूत्र में प्रमाण शब्द के स्थान में हेतु शब्द का प्रयोग भी मिलता है। ऋष्ति के साधनभूत होने से प्रत्यक्षादि को हेतु शब्द से व्यवहृत करने में जीवित्यमंग भी नहीं है।

"श्रहवा हेऊ चउद्यिहे पण्यत्ते, तजहा पश्चक्षेत्रे श्रणुमाणे श्रोवम्मे श्रागमे ।" स्यानांगमु० ३३८ ।

चरक में भी प्रमाणों का निर्देश हेतू शब्द से हुआ है-

"श्रय हेतु:—हेतुर्नाम उपलब्धिकारणं तत् प्रत्यक्षमनुमानमीतिह्यभीपम्यमिति । एभिहॅतुभिगेंदुपलभ्यते तत् सत्त्वमिति ।" चरक० विमानस्थान ग्र० ५ मु० ३३ ।

उपायहृदय मे भी चार प्रमाणों को हेतु कहा गया है—पृ० १४

स्थानांग में ऐतिह्य के स्थान में आगम है, किन्तु चरक में ऐतिह्य को आगम ही कहा है अतएव दोनों में कोई अंतर नही—'ऐतिह्यं नामाप्तोपदेशो वेदादिः" वही सू० ४१।

अन्यत्र जैननिक्षेप पद्धति के अनुसार प्रमाण के चार भेद भी दिखाए गए हैं।

"चउब्बिहे पमाणे पन्नत्ते तं जहा—दब्बप्पमाणे केत्तप्पमाणे कालप्पमाणे भावप्पमाणे" स्थानांग सू० २४८ ।

प्रस्तुत सूत्र में प्रमाण शब्द का अतिविस्तृत अर्थ लेकर ही उसकें चार मेदों का परिगणन किया गया है। स्पष्ट है कि इसमें दूसरे दार्ण-निकों की तरह केवल प्रमेय साधक तीन, चार या छह आदि प्रमाणों का ही समावेश नहीं है, किन्तु ब्याकरण कोपादि से सिद्ध प्रमाण शब्द के यावत अर्थों का समावेश करने का प्रयत्न है। स्थानांग मूल सूत्र में उक्त भेदों की परिगणना के अलावा विशेष कुछ नहीं कहा गया है, किन्तु अन्यत्र उसका विस्तृत वर्णन है, जिसके विषय में आगे हम कुछ कहेंगे। चरक में वादमार्ग पदों में एक स्वतंत्र व्यवसाय पद है।

"प्रम व्यवसाय: व्यवसायो नाम निरुवयः" विमानस्थान मण्ड पृष्ट ४० । सिद्धसेन से लेकर मभी जैनतार्किकों ने प्रमाण को स्वपर् व्यवसायि माना है। वार्तिककार शान्त्याचार्य ने न्यायावनारमत अवभाग शहर का अर्थ करते हुए कहा है कि—

"भ्रवभासो व्यवसाघो न तु प्रहणमात्रकम्" का० ३।

अवलंकजादि सभी ताकिकों ने प्रमाण लक्षण में 'व्यवसाय' पह कोई स्थान दिया है और प्रमाण को व्यवसायात्मक' माना है। यह कोई आकस्मिक बात नहीं। न्यायमूत्र में प्रत्यक्ष को व्यवसायात्मक कहा है। सांख्यकारिका में भी प्रत्यक्ष को अध्यवसाय रूप कहा है। इसो प्रकार जैन आगमों में भी प्रमाण को व्यवसाय घट्द से व्यवहृत करने की प्रथा का स्पष्ट दर्शन निम्नमूत्र में होता है। प्रस्तुत में तीन प्रनार के व्यवमाय का जो विधान है वह सांख्यादिमंगत' तीन प्रमाण मानने की परम्परा-मूलक हो तो आक्ष्ययं नहीं—

"तिबिहे ययमाए पन्नतः तं जहा-परवाको परवातिते सातृगानिए।" स्पानीन-पू॰ १८५ ।

प्रस्तुत सूत्र को व्याच्या करते हुए अभयदेव ने निगा है कि-

"ध्यवसायो निरुषयः स च प्रत्यक्षः — सर्वियन-द्ययेष्टेवतास्यः, प्रत्ययात् इत्रियानिन्द्रयतश्यात् निर्मिसान्त्रतातः आस्यिकः, साध्यम् धन्यारिषम् धनुगाधनि-साध्याभावे न भवति यो युमादिहेतुः सोन्तुगामा सतो जातम् धानुगामिषम्-धन्यानप्-तपूषो व्यवसाय धानुगामिषः एयेति । धन्या अस्यशः स्वयंदर्शनगक्षमः, प्राप्यविषः-धान्तवधनप्रभयः, नृतीयस्तयेषेति" ।

न्पार है कि प्रस्तुत सूत्र की व्याल्या में प्रभवदेव ने विवत्त किए है। अत्राप्य अनको एकनर प्रयं का निश्वय नहीं था। यन्तुतः प्रत्यक्ष शरद में सांव्यवहारिक और पारमाधिक दोनों प्रत्यक्ष, प्रत्यपित शहर से अनुमान और आनुगामिक शहर ने आगम, सूत्रकार को अभिन्नेत माने जाएँ सो निक्ष्मेनसंस्त तीन प्रयाणों का मूल उत्तर सूत्र में मिल जाता है। सिक्ष्मेन

- 1 252 14 17

<sup>&</sup>quot; देलो म्याया टिप्पण पुर १४८-१४१ ।

र चरकः विमानस्थान बच्चाय ४ । घ० ८. मू० ८४ ।

ने न्याय-परम्परा सम्मत चार प्रमाणों के स्थान में सांख्यादिसमत तीन ही प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को माना है। आचार्य हरिभद्र को भी ये ही तीन प्रमाण मान्य हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि चरकसंहिता में कई परम्पराएँ मिल गई है क्योंकि कहीं तो उसमें चार प्रमाणों का वर्णन है और कहीं तीन का तथा विकल्प से दो का भी स्वीकार पाया जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि चरकसहिता किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर कालक्रम से संशोधन और परिवर्धन होते-होते वर्तमान रूप बना है। यह बात निम्न कोष्ठक से स्पष्ट हो जाती है—

| सूत्रस्थान अ० ११. |    |                                         | आप्तोपदेश प्रत्यक्ष |          | अनुमान | युक्ति |
|-------------------|----|-----------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| विमानस्थान अ० ४   |    | ान अ० ४                                 | **                  | **       | 32     | ×      |
| ,,                | ,, | अ०६                                     | ऐतिह्य (आप्तोप      | ग्देश),, | ,,     | औपम्य  |
| ,,                | ,, | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ×                   | 11       | 11     | ×      |
| "                 | ** | n                                       | उपदेश               | ,,       | ,,     | ×      |

यही दना जैनआगमों की है। उस में भी चार और तीन प्रमाणो की परंपराओं ने स्थान पाया है।

स्थानांग के उक्त सूत्र से भी पांच जानों से प्रमाणों का पार्थवय सिद्ध होना ही है। क्योंकि व्यवसाय को पांच ज्ञानों से संबद्ध न कर प्रमाणों से संबद्ध किया है।

फिर भी आगम में ज्ञान और प्रमाण का समन्वय सर्वया नही हुआ है यह नहीं कहा जा सकता। उक्त तीन प्राचीन भूमिकाओं में असमन्वय होते हुए भी अनुयोगद्वार से यह स्पष्ट है, कि बाद में जैनाचार्यों ने ज्ञान और प्रमाण का समन्वय करने का प्रयत्न किया है। किन्तु यह भी ध्यान में रहे कि पंच ज्ञानों का समन्वय स्पष्ट रूप से नहीं है, पर अस्पष्ट रूप से है। इस समन्वय के प्रयत्न का प्रथम दर्शन अनुयोग में होता है। ज्यायदर्शनप्रसिद्ध चार प्रमाणों का ज्ञान में समावेश करने का प्रयत्न

<sup>ँ</sup> ग्रनेकान्तज० टी० पृ० १४२, ग्रनेकान्तज० पृ० २१५ ।

अनुयोग में है ही। किन्तु वह प्रयस्त जैन-दृष्टि को पूर्णतया लक्ष्य में रख कर नहीं हुआ है। अतः वाद के आचार्यों ने इस प्रश्न को फिर से सुक्तमाने का प्रयस्त किया और वह इसलिए सफल हुआ कि उसमें जैन आगम के मौलिक पंचानों को आधारभूत मानकर ही जैन-दृष्टि से प्रमाणों का विचार किया गया है।

स्थानागसूत्र में प्रमाणों के द्रव्यादि चार भेद जो किए गए हैं उनका निदंश पूर्व में हो चुका है। जैनव्याख्यापद्धति का विस्तार से वर्णन करने वाला ग्रन्थ अनुयोगद्वार सूत्र है। उसको देखने मे पता चलता है कि प्रमाण के द्रव्यादि चार भेद करने की प्रया, जैनों की व्याख्यापद्धतिमूलक है। शब्द के व्याकरण-कोपादि प्रसिद्ध सभी संभवित अर्थों का समावेश करके, व्यापक अर्थ में अनुयोगद्वार के रचयिता ने प्रमाण शब्द प्रयुक्त किया है यह निम्न नकशे से सुचित हो जाता है—

एकान्त - मुद्रामधिशय्य - शय्यां, नय-स्यवस्था किल या प्रमीला।

तया निमीलन्नयनस्य पुंसः, स्यात्कार एवाञ्जनिकी ज्ञालाका ॥

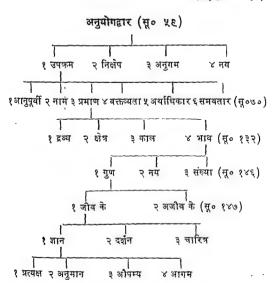











अनुयोगद्वार के प्रारम्भ में ही ज्ञानों के पांच भेद बताए हैं— १ आभिनियोधिक, २ श्रुत, ३ अविध, ४ मनः पर्यंय और १ केवल । ज्ञानप्रमाण के विवेचन के प्रसंग में प्राप्त तो यह था कि अनुयोगद्वार के संकलनकर्ता उन्हीं पांच ज्ञानों को ज्ञानप्रमाण के भेदरूप से बता देते । किन्तु ऐसा न करके उन्होंने नैयायिकों में प्रसिद्ध चार प्रमाणों को ही ज्ञान प्रमाण के भेद रूप से बना दिया है । ऐसा करके उन्होंने सूचित किया है कि दूसरे दार्शनिक जिन प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों को मानते हैं वस्तुतः वे ज्ञानात्मक हैं और गुण हैं—आत्मा के गुण हैं।

इस समन्वय से यह भी फिलित हो जाता है कि अज्ञानात्मक सिन्निकर्ष इन्द्रिय आदि पदार्थ प्रमाण नहीं हो सकते। अत्पृष्ठ हम देखते हैं कि सिद्धसेन से लेकर प्रमाणिविवेचक सभी जैन दार्यानिकों ने प्रमाण के लक्षण में ज्ञानपद को अवस्य स्थान दिया है। इतना होते हुए भी जैन संमत पांच ज्ञानों में चार प्रमाण का स्पष्ट समन्वय करने का प्रयत्न अनुयोगद्वार के कर्ता ने नहीं किया है। अर्थात् यहाँ भी प्रमाणचर्चा और पंच ज्ञानचर्चा का पार्थक्य सिद्ध ही है। शास्त्रकार ने यदि प्रमाणों को पंच ज्ञानों में समन्वित करने का प्रयत्न किया होता, तो उनके मत से अनुमान और उपमान प्रमाण किस ज्ञान में समाविष्ट है यह अस्पष्ट नहीं रहता। यह बात नीचे के समीकरण से स्पष्ट होती है—

| ज्ञान                          | प्रमाण    |
|--------------------------------|-----------|
| १ (अ) इन्द्रियजमति             | प्रत्यक्ष |
| (व) मनोजन्यमित                 | 0         |
| ২ श्रुत                        | आगम       |
| ३ अवधि<br>४ मनःपर्यय<br>५ केवल | प्रत्यक्ष |
| 0                              | , अनुमान  |
| ٥                              | उपमान     |
|                                |           |

डससे साफ है कि ज्ञानपक्ष में मनोजन्य मित को कौन सा प्रमाण कहा जाए तथा प्रमाण पक्ष में अनुमान और उपमान को कौन सा जान कहा जाए—यह वात अनुयोगद्वार में अस्पष्ट है। वस्तुत: देखें तो जैन ज्ञान प्रकिया के अनुसार मनोजन्यमिन जो कि परोक्ष ज्ञान है वह अनुयोग के प्रमाण वर्णन में कहीं समावेश नहीं पाता।

न्यायादिकास्त्र के अनुसार मानस ज्ञान दो प्रकार का है प्रत्यक्ष और परोक्ष । सुख-दुःखादि को विषय करने वाला मानस-ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाना है और अनुमान उपमान आदि मानस ज्ञान परोक्ष कहलाता है । अतएव मनोजन्य मित जो कि जैनों के मत से परोध ज्ञान है, उसमें अनुमान और उपमान को अन्तर्भूत कर दिया जाय तो उचित ही है । इस प्रकार पांच ज्ञानों का चार प्रमाणों में समन्वय घट जाता है । यदि यह अभिप्राय गास्त्रकार का भी है तो कहना होगा कि पर-प्रसिद्ध चार प्रमाणों का पंच ज्ञानों के साथ समन्वय करने की अस्पष्ट सूचना अनुयोगद्वार से मिलती है । किन्तु जैन-दृष्टि से प्रमाण विभाग और उसका पंचज्ञानों में स्पष्ट समन्वय करने का श्रेय तो उमास्वाती को ही है ।

इतनी चर्चा से यह स्पष्ट है कि जैनशास्त्रकारों ने आगम काल में जैन दृष्टि से प्रमाणविभाग के विषय में स्वतन्त्र विचार नहीं किया है, किन्तु उस काल में प्रसिद्ध अन्य दार्शनिकों के विचारों का संग्रह मात्र किया है।

प्रमाणभेद के विषय में प्राचीन काल में अनेक परम्पराएँ प्रसिद्ध रहीं। उनमें से चार और तीन भेदों का निर्देश आगम में मिलता है, जो पूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है। ऐसा होने का कारण यह है कि प्रमाण चर्चों में निष्णात ऐसे प्राचीन नैयायिकों ने प्रमाण के चार भेद ही गाने है। उन्हीं का अनुकरण चरक और प्राचीन बौढ़ों ने भी किया है। और इसी का अनुकरण जैनागमों में भी हुआ है। प्रमाण के तीन भेद मानने की परम्परा भी प्राचीन है। उसका अनुकरण सांख्य, चरक और यौढ़ों में हुआ है। यही परम्परा स्थानांग के पूर्वोक्त मूत्र में सुरक्षित है। योगाचार बौढ़ों ने तो दिग्नाग के मुधार को अर्थात प्रमाण के दो भेद की परम्परा बौढ़ों ने तो दिग्नाग के मुधार को अर्थात प्रमाण के दो भेद की परम्परा

को भी नहीं माना है और दिग्नाग के बाद भी अपनी तीन प्रमाण की परम्परा को ही मान्य रखा है, जो स्थिरमित की मध्यान्त विभाग की टोका से स्पष्ट होता है। नीचे दिया हुआ तुलनात्मक नकशा उपर्युक्त कथन का साक्षी है—

| अनुयोगद्वार 🤈           | १ प्रत्यक्ष    | २ अनुमान | ३ उपमान | ४ आगम |
|-------------------------|----------------|----------|---------|-------|
| भगवती -                 |                |          |         | •     |
| स्थानांग 🕽              |                |          |         |       |
| चरकसंहिता               | 11             | ,,       | **      | ,,    |
| न्यायसूत्र              | 31             | 31       | 21      | **    |
| चिग्रह <b>्यावर्तनी</b> | 11             | ,,       | ,,      | 11    |
| उपायहृदय                | **             | ,,       | **      | ,,,   |
| सास्यकारिका             | 11             | 11       | ×       | **    |
| योगाचार भूमिश           | ास्त्र ,,      | ,,       | ×       | n     |
| अभिधर्मसंगितिः          | गस्त्र ,,      | 11       | ×       | 27    |
| विज्ञप्तिमात्रता        | सेंहि ,,       | ***      | ×       | **    |
| मध्यान्तविभागव          | <b>रृति</b> ,, | "        | ×       | **    |
| वैशिषकमूत्र             | ,,             | **       | ×       | ×     |
| प्रशस्तपाद              | "              | **       | ×       | ×     |
| दिग्नाग                 | 31             | ,,       | ×       | ×     |
| धर्मकीर्ति              | ,,             | ,,,      | ×       | ×     |
|                         |                |          |         |       |

प्रत्यक्षप्रमाणचर्चा—हम पहले कह आए हैं कि अनुयोगद्वार में प्रमाण शब्द को उसके विस्तृत अर्थ में लेकर प्रमाणों का भेदवर्णन किया गया है। किन्तु कप्ति साधन जो प्रमाण ज्ञान अनुयोगद्वार को अभीष्ट है उसी का विशेष विवरण करना प्रस्तुत में इष्ट है। अतएव अनुयोगद्वार संमत चार प्रमाणों का कमदाः वर्णन किया जाता है—

नको से स्पष्ट है, कि अनुयोगद्वार के मत से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण के दो भेद है—

<sup>8.</sup> Pre-Dinnaga Buddhist Texts: Intro. P. XVII.

- १. इन्द्रियप्रत्यक्षा
- २. नोडन्द्रियप्रत्यक्षा

इन्द्रियप्रत्यक्ष में अनुयोगद्वार सूत्र ने १ श्रीत्रेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, २ चक्षुरिन्द्रिय-प्रत्यक्ष ३ झाणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, ४ जिह्वे न्द्रिय-प्रत्यक्ष, और ५ स्पर्वेन्द्रिय प्रत्यक्ष—इन पांच प्रकार के प्रत्यक्षों का समावेश किया है।

नोइन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण में जैनशास्त्र प्रसिद्ध तीन प्रत्यक्ष ज्ञानों का समावेश है--१ अवधिज्ञान-प्रत्यक्ष, २ मनःपर्ययज्ञान स्यक्ष और ३ केवलज्ञान-प्रत्यक्ष । प्रस्तुत में 'नो' का अर्थ है—इन्द्रिय का अभाव । अर्थात् ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय-जन्य नहीं है । ये ज्ञान केवल आत्म-सापेक्ष हैं।

जैन परम्परा के अनुसार इन्द्रिय जन्य ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, किन्तु प्रस्तुत प्रमाण-चर्चा परसंमत प्रमाणों के ही आधार से है, अतएव यहाँ उसी के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष-प्रमाण कहा गया है। नन्दीसूत्र में जो इन्द्रियजन्य ज्ञान की प्रत्यक्ष कहा है, वह भी पर सिद्धान्त का अनुसरण करके ही कहा गया है।

वैशेषिक सुत्र में लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के प्रत्यक्ष की ब्याख्या दी गई है<sup>९</sup>। किन्तु न्याय सूत्र<sup>भ</sup> और मोमांसा दर्शन मेंभ लोकिक प्रत्यक्ष की ही व्याख्यादी गई है। लौकिक प्रत्यक्ष की व्याख्यामें दार्शनिकों ने प्रधानतया बहिरिन्द्रियजन्य ज्ञानों को लक्ष्य में रखा हो, यह प्रतीत होता है। क्योंकि न्यायसूत्र, वैशेषिकसूत्र और मीमांसा दर्शन की लौकिक प्रत्यक्ष की व्याख्या में सर्वत्र इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है।

मन इन्द्रिय है या नहीं इस विषय में न्याय सूत्र और वैशेषिक सूत्र विधि रूप से कुछ नहीं बताते । प्रत्तुत न्याय सूत्र में प्रमेय निरूपण में मन

<sup>े</sup> बैशे॰ ३.१.१८;६.१.११-१४ ।

<sup>1 8.5.5 °</sup>C

<sup>17 2.2.8 1</sup> 

को इन्द्रियों से पृथक गिनाया है (१. १. ६.) और इन्द्रिय निरूपण में (१. १. १२)पांच बहिरिन्द्रियों का ही परिगणन किया गया है। इसलिए सामान्यतः कोई यह कह सकता है. कि न्याय सत्रकार को मन इन्द्रिय रूप से इष्ट नहीं या किन्त इसका प्रतिवाद करके वात्स्यायन ने कह दिया है कि मन भो इन्द्रिय है। मन को इन्द्रिय से पथक बताने का ताल्पर्य यह है कि वह अन्य इन्द्रियों से विलक्षण है (न्यायभा० १. १. ४)। वारस्यायन के इस स्पष्टीकरण के होते हुए भी तथा सांख्यकारिका में (का० २७) स्पष्ट रूप से इन्द्रियों में मन का अन्तर्भाव होने पर भी माठर ने प्रत्यक्ष को पांच प्रकार का बताया है। उससे फलित यह होता है कि लौकिक प्रत्यक्ष में स्पष्ट रूप से मनोजन्यज्ञान समाविष्ट नहीं था। इसी वात का समर्थन नन्दी और अनुयोगद्वार से भी होता है। क्योंकि उनमें भी लौकिक प्रत्यक्ष में पांच इन्द्रियजन्य ज्ञानों को ही स्थान दिया है। किन्तू इसका मतलव यह नहीं है, कि प्राचीन दार्शनिकों ने मानस ज्ञान का विचार ही नहीं किया हो। प्राचीन काल के प्रन्थों में लौकिक प्रत्यक्ष में मानस प्रत्यक्ष को भी स्वतंत्र स्यान मिला है। इससे पता चलता है कि वे मानस प्रत्यक्ष से सर्वथा अनिभन्न नहीं थे। चरक में प्रत्यक्ष को इन्द्रियज और मानस ऐसे दो भेदों में विभक्त किया है १२। इसी परम्परा का अनुसरण करके बौद्ध मैत्रेयनाथ ने भी योगाचार-भूमिशास्त्र में प्रत्यक्ष के चार भेदों में मानस प्रत्यक्ष को स्वतन्त्र स्थान दिया है १३। यही कारण है कि आगमों में सांव्यवहारिक प्रत्यक्षा में मानस का स्थान न होने पर भी आचार्य अकलंकने उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्षा रूप से गिनाया है 18

अनुमान के भेद—अनुयोगद्वार सूत्र में  $^{14}$  तीन भेद किए गए हैं—

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> विमान-स्यान ग्र०४ सु०५। ग्र० मु० ३६।

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> J. R. A. S. 1929 p. 465-466.

<sup>&</sup>lt;sup>१४</sup> देखो न्याया० हिप्पणी पु० २४३।

भि विदेश के लिए देखे। प्रो० ध्रुव का 'प्रिविधमनुमानम्' झोरिएन्टल् कांग्रेस के प्रथम श्रविदेशन में पढ़ा गया व्यास्थान ।

- १.. पूर्ववत्
- २. शेपवत
- ३. (दप्टसाधर्म्यवत

प्राचीन चरक, न्याय, बौद्ध (उपायहृदय पृ० १३) और सांख्य ने भी अनुमान के तीन भेद तो बताए हैं । उनमें प्रथम के दो तो वही हैं, जो अनुयोग में हैं। किन्तु अन्तिम भेद का नाम अनुयोग की तरह दृष्टसाधम्यवत् न होकर सामान्यतोदृष्ट है।

1. For - - 64. 1. A

प्रस्तुत में यह बता देना आवश्यक है कि अनुयोग में अनुमान के स्वार्थ और परार्थ ऐसे दो भेद नहीं किए गए। अनुमान को इन दो भेदों में विभक्त करने की परम्परा बाद की है। न्यायसूत्र और उसके भाष्य तक यह स्वार्थ और परार्थ ऐसे भेद करने की परम्परा देखी नही जाती। बौदों में दिग्नाग से पहले के मैत्रेय, असंग और वसुवन्धु के प्रन्थों में भी वह नहीं देखी जाती। सर्वप्रयम बौद्धों में दिग्नाग के प्रमाण-समुज्वय में और वैदिकों में प्रशस्तपाद के भाष्य में ही स्वार्थ-परार्थ भेद देखे जाते हैं "। जैनदार्शनिकों ने अनुयोगद्वार-स्वीकृत उक्त तीन भेदों को स्थान नहीं दिया है, किन्तु स्वार्थ-परार्थ स्प भेदों को ही अपने ग्रन्थों में लिया है, इतना ही नहीं, बल्कि तीन भेदों की परम्परा का कुछ ने खण्डन भी किया है "।

पूर्ववत् —पूर्ववत् की व्याख्या करते हुए अनुयोग द्वार में कहा है कि –

भ चरक सूत्रस्थान में अनुमान का तीन प्रकार है, यह कहा है, किन्तु नाम नहीं दिए—देखो सूत्रस्थान प्रथ्याय ११. इतोठ २१,२२; न्यायसूत्र १.१.४ । मूल सांख्यकारिका में नाम नहीं है केवल तीन प्रकार का उत्लेख है काठ ४ । किन्तु माठर ने तीनों के नाम दिए हैं। तीसरा नाम मूलकार को सामान्यतोहष्ट ही इद्टि है-काठ६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> प्रमाणसमु० २.१ । प्रशस्त० पृ० ४६२, ४७७ ।

<sup>.</sup> ५ म्यायवि० २४१,२४२ । तत्त्वार्यवती० पृ० २०५ । स्याद्वांदर० पृ० ४२७ ।

"माया पुत्तं जाहा नट्ठं जुवाणं पुणरागर्य । काई पच्चभिजाणेज्जा पुट्यसिङ्गण केणई ॥ तं जहा—खत्तेण वा वण्णेण वा संद्वणेण वा मसेण वा तिसएण वा"

नात्पर्य यह है कि पूर्व परिचित किसी लिङ्ग के द्वारा पूर्वपरिचित यस्तु का प्रत्यभिज्ञान करना पूर्ववत् अनुमान है।

उपायहृदय नामक बौद्ध ग्रन्थ में भी पूर्ववत् का वैसा ही उदा-हरण है---

"यया पडङ्ग्रालि सपिडकसूर्यानं वातं हृष्ट्वा पत्रचावृत्वः बहुश्रृतं देवदत्तं हृष्ट्वा षडङ्गर्शन्त-समरणात् सोयमिति पूर्ववत्" पृ० १३ ।

उपायहृदय के वाद के ग्रन्थों में पूर्ववत् के अन्य दो प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। उक्त उदाहरण छोड़ने का कारण यही है कि उक्त उदाहरण छोड़ने का कारण यही है कि उक्त उदाहरण सूचित ज्ञान वस्तुतः प्रत्यभिज्ञान है। अतएव प्रत्यभिज्ञान और अनुमान के विषय में जबसे दार्शनिकों ने भेद करना प्रारम्भ किया तबसे पूर्ववत् का उदाहरण बदलना आवश्यक हो गया। इससे यह भी कहा जा सकता है कि अनुयोग में जो विवेचन है वह प्राचीन परम्परानुसारी है।

कुछ दार्शनिकों ने कारण से कार्य के अनुमान को और कुछ ने कार्य से कारण के अनुमान को पूर्ववत् माना है यह उनके दिए हुए उदाहरणों से प्रतीत होता है।

मेघोन्नति से वृष्टि का अनुमान करना, यह कारण से कार्य का अनुमान है। इसे पूर्ववत् का उदाहरण मानने वाले माठर, वात्स्यायन और गौडपाद हैं।

अनुयोगद्वार सूत्र के मत से कारण से कार्य का अनुमान शेपवदनु-मान का एक प्रकार है। किन्तु प्रस्तुत उदाहरण का समावेश शेपवद् के 'आश्रयेण' भेद के अन्तर्गत है।

वात्स्यायन ने मतान्तर से घूम से वहिं के अनुमान को भी पूर्ववत्

कहा है। यही मत चरक<sup>भ</sup> और मूलमाध्यमिककारिका के टीकाकार पिञ्जल (?) को भी<sup>२°</sup> मान्य था। शबर<sup>२९</sup> भी वही उदाहरण देता है।

माठर भी कार्य से कारण के अनुमान को पूर्ववत् मानता है, किन्तु उसका उदाहरण दूसरा है—यथा, नदीपूर से वृष्टि का अनुमान।

अनुयोग द्वार के मत से धूम से विह्न का ज्ञान शेपवदनुमान के पांचवे मेद 'आश्रयेण' के अन्तर्गत है ।

माठरनिर्दिष्ट नेदीपूर से वृष्टि के अनुमान को अनुयोग में अतीतकाल ग्रहण कहा है और वात्स्यायन ने कार्य से कारण के अनु-मान को शेषवद् कहकर माठरनिर्दिष्ट उदाहरण को शेषवत् बता दिया है।

पूर्व का अर्थ होता है, कारण । किसी ने कारण को साधन मानकर, किसी ने कारण को साध्य मानकर और किसी ने दोनों मानकर पूर्ववत् की व्याख्या की है अतएव पूर्वोक्त मतवैविध्य उपलब्ध होता है। किन्तु प्राचीन काल में पूर्ववत् से प्रत्यिक्षा ही समभी जाती थी, यह अनुयोग- द्वार और उपायहृदय से स्पष्ट है।

न्यायसूत्रकार को 'पूर्ववत्' अनुमान का कैसा लक्षण इप्ट था, उसका पता लगाना भी आवश्यक है। प्रोफेसर झूव का अनुमान है कि न्यायसूत्रकार ने पूर्ववत् आदि शब्द प्राचीन मीमांसकों से लिया है और उस परम्परा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूर्व का अर्थ कारण और शेप का अर्थ कार्य है। अत्तएव न्यायसूत्रकार के मत में पूर्ववत् अनुमान कारण से कार्य का और शेपवत् अनुमान कार्य से कारण का है <sup>२२</sup>। किन्तु न्यायसूत्र की अनुमान परीक्षा के (२.१.३७) आधार पर प्रोफेसर ज्यालामसाद ने <sup>२३</sup> पूर्ववत् और शेपवत् का जो अर्थ स्पष्ट किया

<sup>&</sup>lt;sup>९९</sup> सूत्रस्यान अ० ११ इलोक २१ ।

<sup>30</sup> Pre Dinnaga Buddhist text. Intro. P. XVII.

<sup>27 8.8.</sup>X I

<sup>&</sup>lt;sup>=२</sup> पूर्वोक्त व्याख्यान पृ० २६२-२६३ ।

<sup>3</sup> Indian Epistemology p. 171.

है, वह प्रोफेसर ध्रुव से ठीक उलटा है। अर्थात् पूर्व—कारण का कार्य से अनुमान करना पूर्ववत् है और कार्य का या उत्तरकालीन का कारण से अनुमान करना घेपबदनुमान है। वैशेषिक सूत्र में कार्य हेतु को प्रथम और कारण हेतु को द्वितीय स्थान प्राप्त है (१.२.१)। उससे भी पूर्ववत् और कोपबत् के उबत अर्थ की पुष्टि होती है।

शेषवत्-अनुयोगद्वार का पूर्व चित्रित नकद्या देखने से स्पष्ट होता है कि शेपवत् अनुमान में पांच प्रकार के हेतुओं को अनुमापक वताया गया है। यथा---

"से फिं से सेसयं ? सेसवं पंचिवहं पण्णतं तं जहा कज्जेणं कारणेणं गुणेणं ग्रावयवेणं ग्रासएणं ।"

- १. कार्येण—कार्य से कारण का अनुमान करना। यथा शब्द से शंख का, ताडन से भेरी का, ढिक्कित से वृषभ का, केकायित से मयूर का, हणहणाट (हेपित) से अश्व का, गुलगुलायित से गज का और घणघणा-यित से रच का। ""
- र. कारणेन—कारण से कार्य का अनुमान करना । इसके उदाहरण में अनुमान प्रयोग को तो नहीं बताया, किन्तु कहा है कि 'तन्तु पट का कारण है, पट तन्तु का कारण नहीं, वीरणा कट का कारण है, कट बीरणा का कारण नहीं, मृत्यिण्ड घट का कारण है, घट मृत्यिण्ड का कारण नहीं। दे सप्तकार कह करके शास्त्रकार ने कार्यकारणभाव की व्यवस्था दिखा दी है। उसके आधार पर जो कारण है, उसे हेतु वनाकर कार्य का अनुमान कर लेना चाहिए यह सूचित किया है।
  - ३. गुणेन—गुण से गुणी का अनुमान करना, यथा—निकप से सुवर्ण का, गन्ध से पुष्प का, रस से लवण का, आस्वाद से मदिरा का, स्पर्व से वस्त्र का। <sup>१६</sup>

्रें "तंतवो पडस्स कारणं ण पडो तंतुकारणं, वीर । कडस्त कारणं ण कडो बीरणा-कारणं, मिण्पडो घडस्स कारणं ण घडो मिण्पिडकारणं।"

\*६ "सुवण्णं निकसेण, पुष्फं गंघेणं, लवणं रसेणं, महरं धातायएणं, वत्यं फातेणं ।"

र्वे "संस्रं सद्देणं, भेरि ताडिएणं, वसभं डिक्किएणं, मोरं किकाइएणं, हर्य हैसिएणं, गर्य गुलगुलाइएणं, रहं घणघणाइणं ।"

४. भ्रावयवेन — अवयव से अवयवी का अनुमान करना । यथा की सींग से मिहप का, शिखा से कुक्कुट का, दाँत से हस्ती का, दाढा से वराह का, पिच्छ से मयूर का, खुरा से अश्व का, नख से व्याघ्र का, वालाप्र से चमरी गाय का, लांगूल से वन्दर का, दो पर से मनुष्य का, चार पर से गो आदि का, बहु पर से गोजर आदि का, केसर से सिंह का, ककु भें से वृपभ का, चूडी सिंहत बाहु से मिहला का, बद्ध परिकरता से योद्धा का, वस्त्र से मिहला का, धान्य के एक कण से द्रोण-पाक का और एक गाथा से कवि का।

आश्रयेण— (आश्रितेन) आश्रित वस्तु से अनुमान करना,
 यथा धूम से अग्नि का, बलाका से पानी का, अञ्च-विकार से वृष्टि का
 और शील समाचार से कुलपुत्र का अनुमान होता है।<sup>25</sup>

अनुयोग द्वार के शेषवत् के पांच भेदों के साथ अन्य दार्शनिक कृत अनुमान भेदों की तुलना के लिये नीचे नकज्ञा दिया जाता है—

वैशेषिक<sup>र ।</sup> श्रमुयोगद्वार योगाचारभूमिशास्त्र<sup>30</sup> धर्मकीर्ति १ कार्य १ कार्य १ कार्य-कारण १ कार्य २ कारण २ कारण ३ संयोगी ३ अधित

महिसं तिगेण, कुवहुडं तिहाए, हांत्य विसाणणं, यराहं दाढाए, मोरं पिच्छेणं, आसं लुरेणं, वरावं नहेणं, सर्मारं वालागेणं, वाणरं संगुतेणं, दुर्पयं मणुस्तावि, चत्रपयं गयमावि, वृद्धपयं गोमिम्नावि, चत्रपयं गयमावि, वृद्धपयं गोमिम्नावि, सीहं केतरेणं, वसहं कुवहुहेणं, महिलं वालपवाहाए, गाहा—पिश्चरसंयंण भडं जाणिज्ञा महिलिस्रं नियसणेणं । तिरथेण दोल्पामं, काँय च एक्काए गाहाए ॥"

१८ "श्रामि धूमेणं, सिललं बलागेणं बुद्धि प्रश्मिवकारेणं, कुतपुतं सीलगः भाषारेणं।"

२९ वैद्ये० ६, २, १ ।

<sup>3°</sup> J. R. A. S. 1929, P. 474.

४ समवायी { ४ गुण १२ कर्म ५ अवयव | ३ धर्म ४ स्वभाव

२ स्वभाव ३ अनुपलव्धि

५ विरोधी

### ५ निमित्त

उपायहृदय में शेषवतु का उदाहरण दिया गया है कि-

"तेपवद् यया, सागरसलिलं पीत्वा तल्लवणरसमनुभूय शेयमपि सलिलं तुल्यमेव सवणमिति"—पृ० १३ ।

अर्थात् अवयव के ज्ञान से संपूर्ण अवयवी का ज्ञान शेपवत् है, यह उपायहृदय का मत है।

माठर और गौडपाद का भी यही मत है। उनका उदाहरण भी वही है, जो उपायहृदय में है।

Tsing-mu (पिङ्गल) का भी शेपवत् के विषय में यही मत है। किन्तु उसका उदाहरण उसी प्रकार का दूसरा है कि एक चावल के दाने को पके देखकर सभी को पक्व समभता। <sup>31</sup>

अनुयोगद्वार के शेषवत् के पाँच भेदों में से चतुर्थ 'अधयवेन' के अनेक उदाहरणों में उपायहृदय निर्दिष्ट उदाहरण का स्थान नहीं है, किन्तु पिङ्गल संमत उदाहरण का स्थान है।

न्यायभाष्यकार ने कार्य से कारण के अनुमान को दोपबत् कहा है और उसके उदाहरण रूप से नदीपूर से वृष्टि के अनुमान को वताया है। माठर के मत से तो यह पूर्ववत् अनुमान है। अनुयोगद्वार ने 'कार्येण' ऐसा एक भेद शेपवत् का माना है, पर उसके उदाहरण भिन्न ही हैं।

मतान्तर से न्यायभाष्य में परिशेषानुमान को शेषवत् कहा है। ऐसा माठर आदि अन्य किसी ने नहीं कहा। स्पष्ट है कि यह कोई भिन्न परंपरा है। अनुयोग द्वार ने शेषवत् के जो पाँच भेद बताए हैं, उनका मूल क्या है, यह कहा नहीं जा सकता।

<sup>39</sup> Pre-Dig. Intro. XVIII.

दृष्टसाधम्यंवत् — दृष्टसाधम्यंवत् के दो भेद किए गए हैं— १ सामान्यदृष्ट और २ विशेषदृष्ट । किसी एक वस्तु को देखकर तस्सजातीय सभी वस्तु का साधम्यं ज्ञान करना या बहु वस्तु को देखकर किसी विशेष में तस्साधम्यं का ज्ञान करना, यह सामान्यदृष्ट है, ऐसी सामान्यदृष्ट की व्याख्या शास्त्रकार को अभिन्नेत जान पड़ती है । शास्त्रकार ने इसके उदाहरण ये दिए हैं—जैसा एक पुरुष है, अनेक पुरुष भी वैसे ही हैं । जैसे अनेक पुरुष है, बेसा ही एक पुरुष है । जैसा एक कार्षापण है, अनेक कार्षापण भी वैसे ही हैं । जैसे अनेक कार्पापण हैं, एक भी वैसा ही है । है

विशेषदृष्ट दृष्टसाधम्यंवत् वह है जो अनेक वस्तुओं में से किसी एक को पृथक् करके उसके वैशिष्ट्य का प्रत्यिमज्ञान करता। है। शास्वकार ने इस अनुमान को भी पुरुष और कार्षापण के दृष्टान्त से स्पष्ट किया है। यथा—कोई एक पुरुष बहुत से पुरुषों के बीच में से पूर्वदृष्ट पुरुष का प्रत्यिभज्ञान करता है, कि यह वही पुरुष है, या इसी प्रकार कार्पापण का प्रत्यिभज्ञान करता है, तब उसका वह ज्ञान विशेषदृष्ट साधम्यंवत् अनुमान है ।

अनुयोगद्वार में दृष्टसाधर्म्यवत् के जो दो भेद किए गए हैं उनमें प्रथम तो उपमान से और दूसरा प्रत्यभिज्ञान से भिन्न प्रतीत नहीं होता । माठर आदि अन्य दार्गनिकों ने सामान्यतोदृष्ट के जो उदाहरण दिए हैं, उनसे अनुयोगद्वार का पार्यक्य स्पष्ट है।

उपायहृदय में सूर्य-चन्द्र की गति का जान उदाहत है। यही उदाहरण गौडपाद में, शवर में, न्यायभाष्य में और पिंगलमें है।

<sup>3</sup>२ "से कि तं सामण्यादिष्ठं ? जहा एगी पुरिसी तहा यहवे पुरिसा जहा बहवे पुरिसा तहा एगी पुरिसी । जहा एगी करिसावणी तहा बहवे करिसावणा, जहा यहवे करिसावणा तहा एगी करिसावणी ।"

<sup>53 &</sup>quot;ते जहाणामए केई पुरिते कींच पुरितं बहुणं पुरिताणं माने पुराबिद्धं पच्चित्रजाणित्जा-सर्पं ते पुरिते । बहुणं करितावणाणं मानेके पुग्बिद्द्धं करितावणं पच्चित्रजाणित्जा-सर्पं ते करितावणे ।"

4. . .

सामान्यतोदृष्ट का यह भी उदाहरण मिलता है। यथा, इच्छादि
 से आत्मा का अनुमान करना। उसका निर्देश न्यायभाष्य और
 पिंगल में है।

अनुयोग द्वार, माठर और गौडपाद ने सिद्धान्ततः सामान्यतोदृष्ट का लक्षण एक ही प्रकार का माना है, भले ही उदाहरण भेद हो । माठर और गौडपाद ने उदाहरण दिया है कि 'पुष्टिपताम्त्रदर्शनात्, ग्रन्यत्र पृष्टिपता ग्राम्त्रा इति ।'' यही भाव अनुयोग द्वार का भी है, जब कि शास्त्रकार ने कहा कि ''जहा एगो पुरिसो तहा बहुबे पुरिसा ।'' आदि ।

अनुमान सामान्य का उटाहरण माठर ने दिया है कि "लिङ्गेन त्रिदण्डादिदर्शनेन ग्रदृष्टोऽपि लिङ्गो साध्यते नूनमसी परिवाडस्ति, ग्रस्येदं त्रिदण्डमिति।" गीडपाद ने इस उदाहरण के साध्य-साधन का विपयसि किया है-यथा दृष्ट्वा यतिम् यस्येदं त्रिदण्डमिति।"।

## कालभेद त्रैविध्य:

अनुमानग्रहण काल की दृष्टि से तीन प्रकार का होता है, उसे भी शास्त्रकार ने वताया है। यथा-१ अतीतकालग्रहण, २ प्रत्युत्पन्नकाल ग्रहण और ३ अनागतकालग्रहण।

- १. अतीतकालग्रहण—उत्तृण वन, निष्पन्नशस्या पृथ्वी, जलपूर्ण कुण्ड-सर-नदी-दीधिका-तडाग—आदि देखकर सिद्ध किया जाए कि सुवृष्टि हुई है, तो वह अनीतकालग्रहण है। ३४
- २ प्रत्युत्पन्नकालग्रहण-भिक्षाचर्या में प्रचुर भिक्षा मिलती देख कर सिद्ध किया जाए कि सुभिक्ष है, तो वह प्रत्युत्पन्न कालग्रहण है। अ
- अनागतकालग्रहण—वादल की निर्मलता, कृष्ण, पहाड़ सिवधुत् मेघ, मेघगर्जन, वातोद्भ्रम, रक्त और प्रस्निग्ध सन्ध्या, वाहण

उद्यालिक वणाणि निष्पण्यसस्तं वा मेइरिंग पुण्याणि घ्र कुण्ड-सर-षद्व-वीहिया-तडागाई पासिता तेणं साहिज्जइ जहा सुबुड्डी घ्रासी ।

३५ साहुं गोअरागमयं चिच्छङ्खिप्रपडर>,त्तनाणं पासित्ता तेणं साहिञ्जङ जहा सुभिक्खे बहुई ।"

या माहेन्द्र सम्बन्धी या और कोई प्रशस्त उत्पात—इनको देखकर जब मिद्ध किया जाए कि मुवृष्टि होगी तो यह अनागतकालग्रहण है। वि

उक्त लक्षणों का विपर्यय देखने में आवे तो तीनों कालों के ग्रहण में भी विपर्यंय हो जाता है, अर्थान् अतीत कुवृष्टि का, वर्तमान दुभिक्ष का और अनागत कुवृष्टि का अनुमान होता है, यह भी अनुयोगद्वार में सोदाह-रण3 दिखाया गया है।

कालभेद से तीन प्रकार का अनुमान होता है, इस मत को चरक ने भी स्वीकार किया है-"प्रत्यक्षपूर्वं त्रिविघं त्रिकालं चाऽनुमीयते ।

> वह्निनिगृढो घूमेन मैथुनं गर्भदर्शनात् ॥ २१ ॥ एवं व्यवस्यन्त्यतीतं बीजात् फलमनागतम् । दृष्टा बीजात् फलं जातिमहैव व सदृशं बुधाः" ॥ २२ ॥

चरक सुत्रस्थान झ० ११

अनुयोगद्वारगत अतीतकालग्रहण और अनागतकालग्रहण के दोनों उदाहरण माठर में पूर्ववत् के उदाहरण रूप से निर्दिष्ट हैं, जब कि स्वयं अनुयोग ने अभ्र-विकार से वृष्टि के अनुमान को घेपवत् माना है, तथा न्यायभाष्यकारने नदीपूर से भूतवृष्टि के अनुमान को रोपवत् माना है। अवयव चर्चा :

अनुमान प्रयोग या न्यायावाक्य के कितने अवयव होने नाहिए इस विषय में मूल आगमों में कुछ नहीं कहा गया है। किन्तु आचार्य भद्र-

,वाहु ने दशवैकालिकनिर्युक्ति में अनुमानचर्चा में न्यायावाक्य के अवयवों की चर्चा की है। यद्यपि संख्या गिनाते हुए उन्होंने पांच <sup>34</sup> और दश<sup>34</sup>

अद्यासस निगमसत्तं किसणा या गिरी सविज्लुमा मेहा । यणियं वा उस्भामो संभ्रा रत्ता पणिठ्ठा (डा) या ॥१॥ घारणं या महिदं या ग्रण्णयरं या ६सरपं उप्पामं पासित्ता तेणं साहिज्जइ जहा-सुयुट्ठी भविस्सइ ।"

<sup>3</sup>º "एएसि चेष विवन्जासे तिविहं गहणं भवडा तं जहा" इत्यावि ।

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> दश्च नि० ४०। गा० घट से ६१।

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> गा० ५० गा० ६२ से ।

.-अवयव होते की बात कही है किन्तु अन्यत्र उन्होंने मात्र-, ज्दाहरण या हेतु और उदाहरण से भी अर्थसिद्धि होने की बात कही है। ४० देश अवय-वों को भी उन्होंने दो प्रकार से गिनाया है। ४० इस प्रकार भद्रवाहु के मत में अनुमानवाक्य के दो, तीन, पांच, दश, दश इतने अवयव होते हैं।

प्राचीन वाद-शास्त्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रारम्भ
में किसी साध्य की सिद्धि में हेतुकी अपेक्षा दृष्टांत की सहायता अधिकांश में ली जाती रही होगी । यही कारण है कि बाद में जब हेतु का स्वरूप
ब्याप्ति के कारण निश्चित हुआ और हेतु से ही मुख्यरूप से साध्यसिद्धि
मानी जाने लगी तथा हेतु के सहायक रूप से ही दृष्टान्त या उदाहरण का
उपयोग मान्य रहा, तब केवल दृष्टांत के बल से की जाने वाली साध्यसिद्धि
को जात्युत्तरों में समाविष्ट किया जाने लगा । यह स्थिति न्यायसूत्र में
स्पष्ट है । अतएव मात्र उदाहरण से साध्यसिद्धि होने की भद्रवाह की बात
किसी प्राचीन परंपरा की और संकेत करती है, यह मानना चाहिए ।

आचार्य मैत्रेय ने<sup>४२</sup> अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु और दुप्टांत ये तीन अवयव माने हैं। भद्रवाहु ने भी उन्हीं तीनों को निर्दिष्ट किया है। माठर और दिम्नाग ने भी पक्ष, हेतु और दृष्टान्त ये तीन ही अवयव माने हैं और पांच अवयवों का मतान्तर रूप से उल्लेख किया है।

पांच अवयवों में दो परम्पराएँ हैं—एक माठरिनिदिप्ट<sup>४३</sup> और प्रशस्त संमत तथा दूसरी न्याय-सूत्रादि संमत । भद्रवाहु ने पांच अवयवों में न्याय सूत्र को परम्परा का ही अनुगमन किया है । पर दश अवयवों के विषय में भद्रवाहु का स्वातंत्र्य स्पष्ट है । न्यायभाष्यकार ने भी दश अवयवों का उल्लेख किया है, किन्तु भद्रवाहनिदिष्ट दोनों दश प्रकारों से वास्स्यायन

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> गा० ४६।

<sup>&</sup>lt;sup>४९</sup> गा० ६२ से तथा १३७ ।

<sup>64</sup> J. R. A. S. 1929, P. 476 1

<sup>&</sup>lt;sup>८३</sup> प्रशस्तपाद ने उन्हीं पांच श्रवपवों को माना है जिनका निर्देश काठर ने मतान्तर रूप से किया।

दुप्टान्त

दुप्टान्त

के दश प्रकार भिन्न हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, कि न्यायवाक्य के दम अवयवों की तीन परम्पराएँ सिद्ध होती हैं। यह वात नीचे दिए जाने

| 414 4144 41 41-61 4141 6 |       |         |         |            |           |           |
|--------------------------|-------|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| मेत्रेय                  | माठर  | दिग्नाग | प्रशस्त | न्यायसूत्र | न्याय     | भाष्य     |
| ą                        | ą     | 534     | પ્ર     | <b>y</b> - |           |           |
| प्रतिज्ञा                | पक्ष  | पक्ष    | प्रतिशा | प्रतिज्ञा  | प्रतिज्ञा | प्रतिज्ञा |
| हेत्                     | हेत्र | हेतु    | , अपदेश | हेतु       | हेतु      | हेतु      |

हेतु अपदेश हेतु हेतु हेतु दृष्टान्त निदर्शन उदाहरण उदाहरण उदाहरण अनुसंधान उपनय उपनय उपनय प्रत्याम्नाय निगमन निगमन निगमन

जिज्ञासा संशय शक्यप्राप्ति प्रयोजन संशयव्युदास

भद्रवाह

|                          |                               | भद्रव                                                   | शहुं -                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २<br>प्रतिज्ञा<br>उदाहरण | ३ प्रतिज्ञा<br>हेतु<br>उदाहरण | प्र<br>प्रतिज्ञा<br>हेतु<br>दृष्टांत<br>उपसहार<br>निगमन | १० प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाविशुद्धि हेतुं हेतुंविशुद्धि हप्टान्त<br>दृष्टान्ति दृष्टान्तिवशुद्धि उपसंहार<br>उपसंहारविशुद्धि निगमन | १०<br>प्रतिज्ञा<br>प्रतिज्ञाविभक्ति<br>हेतु<br>हेतुबि०<br>विपक्ष<br>प्रतिपैध<br>दृष्टांत<br>आसंका<br>तस्प्रतिपेध<br>वासंका |

## हेत चर्चाः

स्थानांगसूत्र में हेत् के निम्नलिखित चार भेद बताए गए है ४४-

- १. ऐसा विधिरूप हेतु जिसका साध्य विधिरूप हो।
  - २. ऐसा विधिरूप हेतु जिसका साध्य निर्पेधरूप हो।
- ३. ऐसा निपेधरूप हेतु जिसका साध्य विधिरूप हो।
- ४. ऐसा निपेधरूप हेतु जिसका साध्य निपेधरूप हो।

स्थानांगनिर्दिष्ट इन हेतुओं के साथ वैशेषिक सूत्रगत हेतुओं की तुलना हो सकती है—

#### स्थानांग

हेतु-साध्य

१. विधि-विधि

# २. विधि–निपेध

२. विषय-विधि ३. निषेध-विधि ४. निषेध-निषेध

# व शेषिक सूत्र

संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी ३.१.६

भूतो भूतस्य-३.१.१३

भूतमभूतस्य-३.१.१२ अभूतं भूतस्य ३.१.११

कारणाभावात् कार्याभावः

१.२.१

आगे के बोद्ध और जैन दार्शनिकों ने हेतुओं को जो उपलब्धि और अनुपलब्धि ऐसे दो प्रकारों में विभक्त किया है, उसके मूल में वैशेषिक सूत्र और स्थानांगनिर्दिण्ट परम्परा हो, तो आश्चर्य नहीं।

### औपम्य-चर्चाः

अनुयोगद्वार-सूत्र में औपम्य दो प्रकार का है- १. साधर्म्योपनीत २. वैधर्म्योपनीत ।

साधम्योंपनीत तीन प्रकार का है-

- १. किञ्चित्साधम्योपनीत ।
- २. प्रायः साधम्योपनीत ।
- ३. सर्वसाधर्म्योपनीत ।

४४ "श्रह्मा हेऊ चउच्चिह पस्नते तं जहा—ग्रस्थित श्रात्य सो हेऊ १, ग्रस्थित णरिय सो ऊ २, णरियत्तं ग्रस्थि सो हेऊ ३, णरियत्तं णरिय सो हेऊ ।"

किञ्चित्ताधम्योंपनीत के उदाहरण है। जैसा मंदर-मेर है वैसा सर्पप है, जैसा सर्पप है। वैसा मंदर है; जैसा समुद्र है वैसा गोणद है, जैसा आप्रद है। जैसा आदित्य है वैसा ख्योत है, जैसा ख़योत है वैसा आदित्य है। जैसा बन्द्र है वैसा कुमुद है, जैसा कुमुद है वैसा चन्द्र है।

प्रायः साधम्योपनीत के उदाहरण जैसा गी है. वैसा गवय है, जैसा गवय है वैसा गी है। भर

सर्वसाधम्योपनीत—वस्तुतः सर्वसाधम्योपमान हो नहीं सकता . फिर भी किसी व्यक्ति की उसी से उपमा की जाती है, यह व्यवहार देखकर उपमान का यह भेद भी शास्त्रकार ने मान्य रखा है। इसके उदाहरण बताए हैं कि —अरिहंत ने अरिहंत जैसा ही किया, चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती जैसा ही किया इत्यादि। \*\*

वैधम्योंपनीत भी तीन प्रकार का है-

१. किञ्चिद्वधम्यं

२. प्रायोवधम्यं

३. सर्ववैधम्यं

१ किञ्चिद्ध धर्म्य का उदाहरण दिया है, कि जैसा शावलेय है वसा बाहुलेय नहीं। जैसा बाहुलेय है वैसा शावलेय नहीं। भ

प्रायोवधम्यं का उदाहरण है—जैहा वायस है वैसा पायस

नहीं है। जैसा पायस है वैसा वायस नहीं है।\*\*

3. सर्ववैधर्म्य-सब प्रकार से वैधर्म्य तो किसी का किसी से

<sup>&</sup>quot; "जहा मंदरो तहा सारिसबो, जहा सारिसबो तहा मंदरो, जहा सपुरो तहा गोध्ययं जहा गोध्यमं तहा सपुरो । जहा माइच्यो तहा सम्जोती. जहा राज्वीती तहा माइच्यो, जहा चन्यो तहा कुमुदो जहा कुमुदो तहा चम्यो ।"

<sup>&</sup>lt; "जहां मी तहा गयमो, जहां गवमो तहा गो।"

<sup>&</sup>quot; "सम्बताहम्मे ग्रोवम्मे नित्य, तहावि तेनेव तस्त ग्रोवम्मं कोरद्व जहां प्रदि-तेहिं ग्रविहेतसिरसं कवे" हत्यावि —

<sup>&#</sup>x27; जहां सामलेरों न तहा बाहुलेरों, जहां बाहुवेरों न शहा सामलेरों ।"

<sup>&</sup>quot; जहा यायसी न तहा पायसी, जहा पायसी न तहा वायसी ।"

नहीं होता । अतएव वस्तुतः यह उपमान यन नहीं सकता, किन्तु व्यवहा-राश्रित इसका उदाहरण शास्त्रकार ने वताया है । इसमें स्वकीय से उपमा दी जाती है । जैसे नीच ने नीच जैसा ही किया, दास ने दास जैसा ही किया । आदि ।"°

शास्त्रकार ने सर्ववंधर्म्य का जो उक्त उदाहरण दिया है, उसमें और सर्वसाधर्म्य के पूर्वोक्त उदाहरण में कोई भेद नहीं दिखता। वस्तुतः प्रस्तुत उदाहरण सर्वसाधर्म्य का हो जाता है।

न्याय-सूत्र में उपमान परीक्षा में पूर्व-पक्ष में कहा गया है कि अत्यन्त, प्राय: और एक देग से जहाँ साधर्म्य हो, वहाँ उपमान प्रमाण हो नहीं सकना है, इत्यादि । यह पूर्वपक्ष अनुयोगद्वारगत साधर्म्योपमान के तीन भेद को किसी पूर्व परम्परा को लक्ष्य में रख कर ही किया गया है यह उक्त सूत्र की व्याख्या देखने से स्पष्ट हो जाता है। इससे फलित यह होता है कि अनुयोग का उपमान वर्णन किसी प्राचीन परंपरानुसारी हैं। "

आगम-चर्चा—अनुयोगद्वार में आगम के दो भेद किए गए हैं १. लीकिक २. लोकोत्तर।

 लौकिक आगम में जैनेतर शास्त्रों का समावेश अभीष्ट है।
 जैसे महाभारत, रामायण, वेद आदि और ७२ कलाशास्त्रों का समावेश भी उसी में किया है।

२. सोकोत्तर आगम में जैन शास्त्रों का समावेश है। लीकिक आगमों के विषय में कहा गया है, कि अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवों ने अपने स्वच्छन्दमति-विकल्पों से बनाए हैं। किन्तु लोकोत्तर—जैन आगम के विषय में कहा है कि वे सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी पुरुषों ने बनाए हैं। "

<sup>&</sup>quot;सब्बवेहम्मे श्रोबम्मे निरंथ तहाचि तेणेव तस्त श्रोबम्मे कीरइ, जहा जीएण णीमसरिसं कर्ष, वासेण दाससरिसं कर्ष।" इत्यादि ।

<sup>&</sup>lt;sup>५९</sup> देखो न्याया० टिप्पणी—पृष्ठ २२२-२२३।

स्वतन्त्र भाव से नहीं, किन्तु गणधरप्रणीत आगम के साथ अविसंवाद के फारण है।

कालकम से जैन संघ में बीर नि० १७० वर्ष के बाद श्रुत केवली का भी अभाव हो गया और केवल दत्तपूर्वधर ही रह गए, तव उनकी विशेष योग्यता को ध्यान में रसकर जैन संघ ने दत्तपूर्वधर-प्रयिन प्रत्यों को भी आगम में दामिल कर लिया। इन प्रत्यों का भी प्रामाण्य स्वतन्त्रभाव से नहीं, किन्तु गणधरप्रणीत आगम के साथ अविरोधमूलक है।

जैनों की मान्यता है कि चतुर्दशपूर्वधर वे ही साधक ही सकते हैं, जिनमें नियमतः सम्यर्शन होता है। " अतएव उनके क्ष्यों में आगम विरोधी वातों की संभावना ही नहीं है।

नागे चलकर ऐसे कई आदेश जिनका समर्थन किसी शास्त्र से नहीं होता है, किन्तु जो स्वविरों ने अपनी प्रतिभा के वल से किसी विषय में दी हुई संमतिमात्र हैं, उनका समावेश भी अंगवाहा आगम में कर लिया गया है। इतना ही नहीं कुछ मुक्तकों को भी उसी में स्थान प्रास्त है। "

अभी तक हमने आगम के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का जो विचार किया है, यह बक्ता की दृष्टि से । अर्थात् किस बक्ता के बचन को व्यवहार में सबंधा प्रमाण माना जाए । किन्तु आगम के प्रामाण्य या अप्रामाण्य का एक दूसरी दृष्टि से भी अर्थात् श्रोता की दृष्टि से भी आगमों में यिचार हुआ है, उसे भी बता देना आवश्यक है।

शब्द तो निर्जीव हैं और सभी सांकेतिक अर्थ के प्रतिपादन की योग्यता रखते हैं। अत्तर्य सर्वार्थक भी हैं। ऐसो स्थिति में निश्चय दृष्टि से विचार करने पर शब्द का प्रामाण्य जैसा मोमांसक मानता है स्वतः नहीं किन्तु प्रयोक्ता के गुण के कारण सिद्ध होता है। इतना ही नहीं

<sup>.</sup> ५४. बृहत्० १३२।

४५. बृहत् १४४ ग्रीर उसकी पादटीप । दिशेषा० ४५०।

बल्कि श्रोता या पाठक के कारण भी प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निर्णय करना पड़ता है। अतएव यह आवस्यक हो जाता है, कि वक्ता और श्रोता दोनों की दृष्टि से आगम के प्रामाण्य का विचार किया जाए।

शास्त्र की रचना निष्त्रयोजन नहीं, किन्तू श्रोता को अभ्युदय और निःश्रेयस मार्ग का प्रदर्शन करने की दृष्टि से ही है-यह सर्वसंमत है। किन्तु शास्त्र की उपकारकता या अनुपकारकता मात्र शब्दों पर निर्भर न होकर श्रोता की योग्यता पर भी निर्भर है। यही कारण है कि एक ही शास्त्रवचन के नाना और परस्पर विरोधी अर्थ निकाल कर दार्शनिक लोग नाना मतबाद खड़े कर देते हैं। एक भगवद्गीता या एक ही ब्रह्मसूत्र कितने विरोधी वादों का मूल बना हुआ है। अतः श्रोता की दृष्टि से किसी एक ग्रन्थ को नियमतः सम्यक् या मिथ्या कहना या किसी एक ग्रन्थ को ही आगम कहना निश्चय दृष्टि से भ्रमजनक है। यही सोचकर मूल ध्येय मुक्ति की पुति में सहायक ऐसे सभी शास्त्री की जैनाचार्यो ने सम्यक् या प्रमाण कहा है। यह व्यापक दृष्टि विन्दु आध्यात्मिक दृष्टि से जैन परंपरा में पाया जाता हैं। इस दृष्टि के अनु-सार वेदादि सब शास्त्र जैनों को मान्य है। जिस जीव की श्रद्धा सम्यक् हैं, उसके सामने कोई भी शास्त्र आ जाए वह उसका उपयोग मोक्ष मार्गं को प्रशस्त बनाने में ही करेगा। अतएव उसके लिए सब शास्त्र प्रामाणिक हैं, सम्यक् है किन्तु जिस जीव की श्रद्धा ही विपरीत है, यानी जिसे मुक्ति की कामना ही नहीं उसके लिए वेदादि तो क्या तथाकथित जैनागम भी मिथ्या है, अप्रमाण हैं। इस दृष्टि विन्दु में सत्य का आगृह है, सांप्रदायिक कदागृह नही-"भारहं रामायणं" चतारि य वेया संगोवंगा-एयाइं मिच्छाविद्रिस्स मिच्छत्तपरिग्गहियाइं मिच्छासुयं। एयाइं चेव सम्मदिद्विस्स सम्मत्तपरिग्गहियाइं सम्मसूयं-नंदी-४१।

सम्यक् - श्रुतस्य मिथ्यात्वं, मिथ्यावृष्टि - परिग्रहात् । मिथ्या - श्रुतस्य सम्यक्तं, सम्यक्षिट - परिग्रहात् ।

\*\*

न समुद्रोऽ समुद्रो वा, समुद्रांशो यथोच्यते । नाप्रमाणं प्रमाणं वा, प्रमाशांशस्तथा नयः ॥

वाद-विद्या-खण्ड

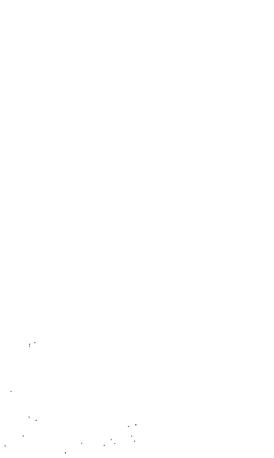

## जैन आगमों में वाद और वाद-विद्या:

१. बाद का महस्व--जैन धर्म आचार प्रधान है, किन्तु देश-काल की परिस्थित का असर उसके ऊपर न हो, यह कैसे हो सकता है? स्वयं भगवान महावीर को अपनी धर्मदृष्टि का प्रचार करने के लिए अपने चरित्र-बल के अलावा वाग्वल का प्रयोग करना पड़ा है। तव उनके अनुयायी मात्र चरित्र-बल के सहारे जैनधर्म का प्रचार और स्थापन करें, यह संभव नहीं।

भगवान् महाबीर का तो युग ही, ऐसा मालूम देता है कि, जिजासा का या। लोग जिज्ञासा-तृष्ति के लिए इघर-उधर घूमते रहे और जो भी मिला उससे प्रश्न पूछते रहे। लोग कोरे कर्म-काण्ड-यज्ञयागादि से हट करके तत्त्वजिज्ञास् होते जा रहे थे। वे अकसर किसी की बात को तभी मानते, जबकि वह तर्क की कसौटी पर खरी उतरे अर्थात् अहेतुवाद के स्थान में हेतुवाद का महत्त्व बढ़ता जा रहा था। अनेक लोग अपने आपको तत्त्व-द्रप्टा बताते थे. और अपने तत्त्व-दर्शन को लोगों में फैलाने के लिए उत्सुकतापूर्वक इधर से उधर विहार करते थे और उपदेश देते थे, या जिज्ञासु स्वयं ऐसे लोगों का नाम सुनकर उन के पास जाता था और नानाविध प्रश्न पूछता था। जिज्ञासु के सामने नाना मतवादों और समर्थक युक्तियों की धारा वहती रहती थी। कभी जिज्ञास उन मतों की तुलना अपने आप करता था, तो कभी तत्त्वद्रप्टा ही दूसरों के मत की बृटि दिखा करके अपने मत को श्रेष्ठ सिद्ध करते रहे। ऐसे ही बाद प्रतिवाद में से बाद के नियमोपनियमों का विकास होकर कमशः बाद का भी एक शास्त्र बन गया। न्याय-सूत्र, चरक या प्राचीन बौद्ध तर्क-बास्त्र में वादशास्त्र का जो विकसित रूप देखा जाता है, उसकी पूर्व भूमिका जैन आगम और नौद्धपिटकों में विद्यमान है। उपनिषदों में वाद-

विवाद नो यहुन है किन्तु उन वाद-विवादों के पीछे कौन से नियम काम कर रहे हैं. इसका उल्लेख नहीं। अतएव वादिष्या के नियमों का प्राचीन रूप देराना हो, तो जैनागम और बीढ़ पालि त्रिपिटक ही की दारण लेनी पड़ती है। इसी से बाद और वाददास्त्र के पदार्थों के विषय में जैन आगम का आध्यण कर के कुछ लिखना अप्रस्तुत न होगा। ऐसा करने से यह जात हो मकेगा, कि वादशास्त्र पहिले कैसा अव्यवस्थित था और जिस नरह बाद में व्यवस्थित हुआ तथा जैन दार्शनिकों ने अपने ही आगमगन पदार्थों से क्या छोड़ा और किसे किस रूप में कायम रखा।

कथा-साहित्य और कथापद्धति के बैदिक, बौद्ध और जैनगरंपरा-गन विकास की रूपरेखा का चित्रण पण्डित मुखलानजी ने विस्तार से किया है। विदोप जिज्ञासुओं को उसी को देखना चाहिए। प्रस्तुत में जनआगम को केन्द्र रवकर हो कथा या बाद में उपयुक्त ऐसे कुछ पदाधों का निरूपण करना इष्ट है।

श्रमण और ब्राह्मण अपने-अपने मत की पुष्टि करने के लिए विरोधियों के साथ बाद करते हुए और मुक्तियों के बल से प्रतिवादी को परास्त करते हुए बौद्धपिटकों में देखे जाते हैं। जैनागम में भी प्रतिवादियों के साथ हुए ध्रमणों, ध्रावकों और स्वयं भगवान महावीर के वादों का वर्णन आना है। उपासकदर्गांग में गोशालक के उपासक सहालपुत्त के साथ नियतिवाद के विषय में हुए भगवान महावीर के बाद का अस्पंत रोचक वर्णन है—अध्य० ७। उसी सूत्र में उसी विषय में कुंडकोलिक और एक देव के वीच हुए बाद का भी वर्णन है—अ० ६।

जीव और झरीर भिन्न हैं, इस विषय में पादर्वानुसायी केसीश्रमण और नास्त्रिक राजा पएसी का बाद रायपसेणइय सूत्र में निर्दिष्ट है। ऐसा ही बाद बौद्धपिटक के दीघनिकाय में पायासीसुत्त में भी निर्दिष्ट है।

सूत्रकृतांग में आर्थ अड्का अनेक मतवादियों के साथ नानाम-न्तस्यों के विषय में जो बाद हुआ है, उसका वर्णन है—सूत्रकृतांग २६।

पुरातत्व २, ३. में 'कयापदातितुं स्वरूप धर्म तेना साहित्यतुं शिव्यान' तथा प्रमाणनीमांसा भाषा टिप्पण पु० १०६-१२४।

भगवती-संत्र में लोक की शाहबतता और अभाइबतता. सानता और अनन्तता के विषय में, जीव की सान्तता, अनन्तता, एकता अनेकता आदि के विषय में, कर्म स्यकत है, परकत है कि उभयकत है-त्रियमाण कृत है कि नहीं, इत्यादि विषय में भगवान महाबीर के अन्य तीयिकों के साथ हुए बादों का तथा जैन श्रमणों के अन्य तीथिकों के साथ हए बादों का विस्तृत वर्णन पद पद-पर मिलना है-देखो स्कंधक. जमाली आदि की कथाएँ।

उत्तराध्ययनगत पादर्वानुयायी केशीश्रमण और भगवान महाचीर के प्रयान शिष्य गणधर गीतम के बीच हुआ जैन-आचार विषयक बाद सप्रसिद्ध है-अध्ययन-२३।

भगवती सूत्र में भी पार्र्यानुयायियों के साथ महावीर के श्रावक और श्रमणों के बादों का उल्लेख अनेक स्थानों पर है-भगवती-१.ह: 2.4; 4. 6; 8.32 1

मुत्रकृतांग में गीतम और पार्श्वानुयायी जदक पेढालपुत्त का वाद भी सुप्रसिद्ध है-सूय० २.७। गुरु विष्य के बीच होने वाला बाद वीतराग कथा कही जाती है, क्योंकि उसमें जय-पराजय की अवकाश नहीं। इस वीतराग कथा से तो जैनआगम भरे पड़े हैं। किन्त विश्रेषतः इसके लिए भगवती सूत्र देखना चाहिए। उसमें भगवान के प्रधान शिष्य गीतम ने मुख्य रूप से तथा प्रसंगत: अनेक अन्य शिष्यों ने अनेक विषयों में भगवान से प्रक्त पूछे हैं और भगवान ने अनेक हेतुओं और दृष्टांतों के द्वारा उनका समाधान किया है।

इत सब बादों से स्पष्ट है, कि जैन श्रमणों और श्रावकों में वाद कला के प्रति उपेक्षाभाव नहीं था। इतना ही नहीं, किन्तु धर्म प्रचार के साधन रूप से वाद-कला का पर्याप्त मात्रा में महत्त्व था । यही कारण है कि भगवान् महाबीर के ऋद्विप्राप्त जिप्यों की गणना में बाद-प्रवीण शिष्यों की पृथक गणना की है। इतना ही नहीं, किंतु सभी तीर्थकरों के शिष्यों की गणना में वादियों की संख्या पृथक् बतलाने की प्रथा हो गई

है । भगवान् महावीर के शिष्यों में बादी की संख्या बताते हुए स्थानांग में कहा है—

'समणस्स णं भगवओ महाबीरस्स चत्तारिसया वादीणं सदेवम-णुयासुराते परिसाते अपराजियाणं उनकोसिता वादिसंपया हुत्या'— स्यानांग ३८२। यही वात कल्पमुत्र में (सू० १४२) भी है।

स्यानांगसूत्र में जिन नव प्रकार के निपृण पुरुषों को गिनाया है उनमें भी वाद-विद्याविद्यारद का स्थान है—सू० ६७६।

धर्मप्रचार में वाद मुख्य साधन होने से वाद-विद्या में कुशन ऐसे वादी सायुओं के लिए आचार के कठोर नियम भी मृद् बनाए जाते थे। इसकी साक्षी जैनशास्त्र देते हैं। जैन आचार के अनुसार शरीर श्रुचिता परि-हार्य है। साधु स्नानआदि शरीर-संस्कार नहीं कर सकता, इसी प्रकार स्निग्ध-भोजन की भी मनाई है। तपस्या के समय तो और भी हक्ष-भोजन का विधान है। साफ-सुयरे कपड़े पहनना भी अनिवार्य नहीं। पर कोई पारिहारिक तपस्वी साधु वादी हो और किसी सभा में वाद के लिए जाना पड़े, तब भी सभा की दृष्टि से और जैन धर्म की प्रभावना की दृष्टि से उसे अपना नियम मुद्र करना पड़ता है, तब वह ऐसा कर लेता है। वयोंकि यदि वह सभा-योग्य शरीर संस्कार नहीं कर लेता,तो विरो-धियों को जुगुप्सा का एक अवसर मिल जाता है। मलिनवस्त्रों का प्रभाव भी सभाजनों पर अच्छा नहीं पड़ता, अतएव वह साफ सुंघरे कपड़े पहन कर सभा में जाता है। रूक्षमोजन करने से बुद्धि की तीवता में कमी न हो इसलिए वाद करने के प्रसंग में प्रणीत अर्थात् स्निग्ध भोजन लेकर अपनी बुद्धि को सत्त्वशाली बनाने का यत्न करता है। ये सब सकारण आपवार्दिक प्रतिसेवना हैं । प्रसंग पूर्ण हो जाने पर गुरु उसे अविधि पूर्वक अपवाद-सेवन के लिए हलका प्रायश्चित देकर शुद्ध कर देता है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> कल्पसूत्र सू० १६५ इत्वादि ।

<sup>3 &#</sup>x27;पाम या दंतासिया उ घोषा, या बुद्धितेतुं व पणीयभते । तं वातिम वा . मईसप्तितेतुं सभाजयद्ठा सिचयं व सुकः ।' वृहत्कत्पभाष्य ६०३४ ।

सामान्यतः नियम है, कि साधु अपने गण-गच्छ को छोड़कर अन्यत्र न जाए, किन्तु ज्ञान-दर्शन और चित्र की वृद्धि की दृष्टि से अपने गृह को पूछ कर दूसरे गण में जा सकता है। दर्शन को लक्ष्य में रखकर अन्य गण में जाने के प्रसंग में स्पष्टीकरण किया गया है, कि यदि स्वगण में दर्शन प्रभावक शास्त्र (सन्मत्यादि)का कोई ज्ञाता न हो, तो जिस गण में उसका ज्ञाता हो, वहाँ जाकर पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, किन्तु दूसरे आचार्य को अपना गृह या उपाध्याय का स्थान भी हेतु-विद्या के लिए दे, तो अनुचित नहीं ममभा जाता। ऐसा करने के पहले आवश्यक है, कि वह अपने गृह या उपाध्याय की आजा ले के। बृहत्कल्पभाष्य में कहा है कि—

"विज्जानंतिनिषत्ते हेउतस्बद्ध दंतणहुाए" बृहत्कत्वभाष्य गा० ४४७३ । अर्थात् दर्शन प्रभावना की दृष्टि से विद्या-मन्त्र-निमित्त और हेतु गान्त्र के अध्ययन के लिए कीई साधु दूसरे आचार्योपाध्याय को भी अपना आचार्य वा उपाध्याय वना सकता है ।

अथवा जब कोई शिष्प देखता है, कि तर्क-शास्त्र में उस के गुरु की गित न होने से दूसरे मत वाले उन से बाद फरके उन तर्कानिभन्न गुरु को नीचा गिराने का प्रयत्न करते हैं, तब वह गुरु की अनुन्ना लेकर गणान्तर में तर्कविद्या में निपुण होने के लिए जाता है या स्वयं गुरु उसे भेजते है। अन्त में वह तर्क निपुण होकर प्रतिवादियों को हराता है और इस प्रकार दर्शनप्रभावना करता है।

यि किसी कारण से आचार्य दूसरे गण में जाने की अनुजा न देते हों, तब भी दर्शन प्रभावना की दृष्टि से विना आजा के भी वह दूसरे गण में जाकर बादिबद्या में कुशलता प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः अन्य आचार्य विना आजा के आए हुए बिष्य को स्वीकार नहीं कर सकते किन्तु ऐसे प्रसंग में वह भी उसे स्वीकार करके दर्शन प्रभावना की दृष्टि में तक-विद्या पटाने के लिए वाध्य हो जाते हैं

ह बही ४४२४।

<sup>ँ</sup> वही ४४२६-२७।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> दही गा० ५४३६।

इसी प्रकार सुनरित की भी चतुर्भंगी होती है।

इन में से बाद के साथ सम्बन्ध प्रथम की दो धर्मकथाओं का है। संवेजनी और निर्वेदनी कथा तो वही है, जो गुरु अपने शिष्य को संवेग. और निर्वेद की वृद्धि के लिए उपदेश देता है। आक्षेपणी कथा के जो भेद है. उनसे प्रतीत होता है, कि यह गुरु और शिष्य के बीच होनेवाली धर्मकथा है,उमे जैनपरिभाषा में वीतराग कथा और न्यायशास्त्र के अनुसार तत्ववुभु-त्मु-कथा कहा जासकता है। इसमें आचारादि विषय में शिष्य को रांकाओं का समाधान आचार्य करते हैं। अर्थात् आचारादि के विषय में जो आद्येप होते हों, उनका समाधान गुरु करता है। किन्तु विक्षेपणी कथा में स्वसमय और परसमय दोनों की चर्चा है। यह कथा गुरु और शिष्य में हो, तब तो वह यीतरागकया ही है, पर यदि जयार्थी प्रतिवादी के साथ कथा हो, तब वह वाद-कथा या विवाद कथा में समाविष्ट है। विक्षेपणी के पहले प्रकार का ताल्पर्य यह जान पड़ता है, कि वादी प्रथम अपने पक्ष की स्थापना करके प्रतिवादी के पक्ष में दोपोद्भावन करता है। दूसरा प्रकार प्रतिवादी को लक्ष्य में रखकर किया गया जान पड़ता. है । क्योंकि उसमें परपक्ष का निरास और वाद में स्वपक्ष का स्थापन । अर्थात् यह वादी के पक्ष का निराकरण करके अपने पक्ष की स्थापना करता है। तीसरी और चौथी विक्षेपणी कथा का तात्पर्य टीकाकार ने जो बताया है, उससे यह जान पड़ता है कि बाढी प्रतिवादी के सिद्धान्त में जितना सम्यगंश हो, उसको स्वीकार करके मिथ्यांश का निराकरण करता है और प्रतिवादी भी ऐसा ही करता है।

निजीशभाष्य के पंचम उद्देशक में (पृ०७६) कथा के भेद बनाने हुए कहा है—

"वादो जप्प वितंदा पाइण्णनकहा व णिच्छयकहा य ।"

इससे प्रतीन होता है, कि टीका के युग में अन्यत्र प्रसिद्ध वार, जल्प और विवण्डा ने भी कथा में स्थान पा लिया था। किन्तु इसकी विशेषचर्चा यहाँ प्रस्तुत नहीं। इतना ही प्रस्तुत है, कि मूल आगम में इन कथाओं ने जल्पआदि नामों से स्थान नहीं पाया है।

## ३. विवाद :

स्थानांग सूत्र में विवाद के छह प्रकारों का निर्देश है-

छृष्यिहे विवादे पं० तं० १ श्रोतमकितत्ता, २ उस्तवकइत्ता, ३ श्रणुलोमहत्ता, ४ पडिलोमइत्ता, ४ भक्ष्ता, ६ भेलाइता ।" सु० ४१२.

ये विवाद के प्रकार नहीं है, किन्तु बादी और प्रतिवादी विजय के लिए कैसी-कैसी तरकीब किया करते थे, इसी का निर्देश मात्र है। टीकाकार ने प्रस्तुत में विवाद का अर्थ जल्प किया है, वह ठीक ही है। जैसे कि—

- १. नियत समय में यदि बादी की वाद करने के लिए तैयारी न हो, तो वह बहाना बनाकर सभा स्थान से खिसक जाता है या प्रति-वादी को खिसका देता है, जिससे बाद में बिलम्ब होने के कारण उसे तैयारी का समय मिल जाए।
- जब बादी अपने जय का अवसर देख लेता है, तब वह स्वयं उत्मुकता से बोलने लगता है या प्रतिवादी को उत्मुक बनाकर वाद का शीघ्र प्रारम्भ करा देता है।
- ३. वादी सामनीति से विवादाध्यक्ष को अपने अनुकूल बनाकर वाद का प्रारम्भ करता है या प्रतिवादी को अनुकूल बनाकर वाद प्रारम्भ कर देता है, और वाद में पड़ जाने के बाद उसे हराता है ° ।

ै चरक के इस वाक्य के साथ उपर्युक्त दोनों विवादों की तुलना करना चाहिए—

''परस्य साबुगुष्यदोवबलमवेक्षितस्यम्, समवेक्ष्य च यत्रैनं श्रोठं रुग्तेत नारय तत्र जल्पं योजयेद् सनाविष्कृतमयोगं कुर्वन् । यत्र स्वेनमवरं सन्येत तत्र्येनमाशु निगृह्णोयात् ।'' विमानस्थान झ० ८० सु० २१ ।

ज्भर टीकाकार के अनुसार अर्थ किया है, किःतु चरक को देखते हुए यह अर्थ किया जा सकता है कि जिसमें अपनी अयोग्यता हो उस बात को टाल देना और जिसमें सामनें वाला प्रयोग्य हो उसी में विवाद करना।

े चरक में सन्धाय संभाषा वीतरात-कथा को कहा है। उसका दूसरा नाम भनुलोम संभाषा भी उसमें है। विमानस्थान ग्र० न. मू० १६। प्रस्तुत में टीकाकार के प्रनुसार ग्रथं किया गया है किन्तु संभव है, कि ज्ञलुलोमइला—इसका सम्बन्ध चरककी प्रणुलोमसन्धाय संभाषा के साथ हो। चरककृत व्याख्या इस प्रकार है— ४. यदि वादी देखता है कि वह प्रतिवादी को हराने में सबबा समय है, तब वह सभापित और प्रतिवादी को अनुकूल बनाने की अपेक्षा प्रतिकूल ही बनाता है और प्रतिवादी को हराता है।

अध्यक्ष की सेवा कर के किया जाने वाला वाद ।

इ. अपने पक्षपाती सभ्यों से अध्यक्ष का मेल कराके या प्रतिवादी
 के प्रति अध्यक्ष को हेपी बनाकर किया जाने वाला वाद।

बादी वाद प्रारम्भ होने के पहले जो प्रपञ्च करता है, उसके साथ अन्तिम दो विवादों की तुलना की जा सकती है। ऐसे प्रपञ्च का जिक चरक में इन शब्दों में है—

"मानेष ताथिदं कर्तुं यतते सम्याय परिचदाध्यनभूतमात्मनः प्रकरणमादेश-वितस्यम् यद्वा परस्य भूशदुर्गरयात् पक्षम्, प्रथवा परस्य भूशं विमुख्यानयेत् । परिचरि चोपसंहितायामश्रवधमरमाभिवस्तुम् एवैष ते परिचद् यदेष्टं ययाभिप्रायं वादं वादमर्थादां च स्यापिष्यतीरपुदत्वा नूष्णीमासीत ।" विमानस्थान प्र० = सू० २४ ।

४ वादबोप-स्थानांग-सूत्र में जो दश दोप गिनाए गए हैं, उनका भी सम्बन्ध वाद-कथा से "है। अतएव यहां उन दोपों का निर्देश करना आवस्यक है—

"दसमिहे दोसे पं॰ तं०

१ तज्जातदोसे, २ मित्रभगदोसे, ३ पसत्यारदोसे, ४ परिहरणदोसे।

तत्र ज्ञानविज्ञानव्यनम्प्रतिवधनशक्तिस्यने नाकोपनेनानुपरकृत विद्यनानसूयकेनानु नेयेनानुनयकोषियेन बलेदाक्षमेल प्रियसंभाषणेन च सह सःधायसंभाषा विधीयते । तथा विधेय सह सःधायसंभाषा विधीयते । तथा विधेय सह सःधयम् विश्वश्यः क्यवेत् - पृत्तदेवि च विश्वश्यः, पृत्तदेवे चारमं विश्वश्याः विश्वश्यः वि

चरककी विगृह्यसं-भाषा की स्थानांत्रगत प्रतिसोम से तुसना की जा सकती है। वर्षोंकि घरक के अनुसार विगृह्यसंभाषा अपने से हीन या प्रथनी बरावरी करने वाले

के साथ हो करना चाहिए, श्रेंट से कभी नहीं।

भे''एते हि गुरुशिध्ययोः वादिप्रतिवादिनोवा वादाश्रया इव सरुपने'' स्वानागसुत्रदोका० सुरु ७४३। प्र सलबखण, ६ वकारण, ७ हेउदोसे म संकामणं, ६ निगाह, १० वरयुदोसे ॥" स० ७४३ ।

१ प्रतिवादी के कुल का निर्देश करके बाद में दूपण देता। या प्रतिवादी की प्रतिभासे क्षीभ होने के कारण वादी का चुप हो जाना तज्जातदोप है।

२ वाद प्रसंग में प्रतिवादी या वादि का स्मृतिश्रंश मितभंग दोप है।

३ वाद प्रसंग में सभ्य या सभापति पक्षपाती होकर जयदान करे या किसी को सहायता दे तो वह प्रशास्तदोप है।

४ सभा के नियम के विरुद्ध चलना या दूषणका परिहार जात्युत्तर से करना परिहरण दोप है।

- प्र अतिन्याप्ति आदि दोष स्वलक्षण दोष हैं।
- ६ युक्तिदोपकारणदोप कहलाता है।
- ७ असिद्धादि हेत्वभास हेत्दोप हैं।
- = प्रतिज्ञान्तर करना संक्रमण है या प्रतिवादी के पक्ष का स्वीकार करना संक्रमण दोप है। टीकाकार ने इसका ऐसा भी अर्थ किया है कि प्रस्तुत प्रमेय की चर्चा को छोड़ अप्रस्तुत प्रमेय की चर्चा करना संक्रमण दोप है।
  - ६ छलादि के द्वारा प्रतिवादी को निगृहीत करना निग्रह दोप है।
- १० पक्षदोप को वस्तुदोप कहा जाता है जैसे प्रत्यक्षनिराकृत भावि।

डनमें से प्रायः सभी दोपों का वर्णन न्यायशास्त्र में स्पष्ट रूप से हुआ है। असएव विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं।

४ विशेष दोष—स्थानांग सूत्र में विशेष के दश प्रकार १२ गिनाए गये

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> "बसियेथे विसेसे पंजतं वस्यू १ तज्जात बोसे २ त, बोसे एगहितेति ३ त । कारणे ४ त पहुष्पणे ५, दोसे ६ निक्चे ७ हि स्रुट्टमे ६ ॥ १ ॥ श्रनाणा ६ उव-णीते १० त विसेसेति त, ते दस ।" स्थानांग सूत्र० ७४३ ।

हैं उनका संबन्ध भी दोप से हीं है ऐसा टीकोकार का अभिप्राय है। भूलकार का अभिप्राय क्या है कहा नहीं जा सकता। टीकाकार ने उन देस प्रकार के विशेष का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार है—

- वस्तुदोपविशेष से मतलव है पक्षदोपविशेष, जैसे प्रत्यंक्ष-निराकृत, अनुमाननिराकृत, प्रतीतिनिराकृत, स्ववचननिराकृत, और लोककृतिनिराकृत।
- जन्म मर्म कर्म आदि विद्योपों को लेकर किसी को बाद में दूपण
   देना तज्जातदोपविद्येष है।
- पूर्वोक्त मितभंगादि जो आठ दोप गिनाए हैं वे भी दोपसामान्य की अपेक्षा से दोपविशेष होने से दोपविशेष कहे जाते हैं।
- ४ एकाधिकविशेष प्रश्नीत् पर्यायवाची शब्दों में जो कथिन्विद् भेद विशेष होना है वह, अथवा एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विशेष 1<sup>53</sup>
- प्र. कारणिविशेष—परिणामिकारण और अपेक्षा कारण ये कारण-विशेष हैं। अथवा उपादान, निमित्त, सहकारि, ये कारण विशेष हैं। अथवा कारणदीपविशेष का मतलब है युक्ति दोष। दोष सामान्य की अपेक्षा ने युक्ति दोष यह एक विशेष दोष है।
- इ. वस्तु को प्रत्युत्पन्न ही मानने पर जो दोप हो वह प्रत्युत्पन्न दोप विशेष है। जैसे अकृताभ्यागम कृतविष्रणाशादि।
- ७. जो दोप सर्वदा हो वह निस्य दोप विशेष है जैसे अभव्य में मिध्यास्वादि । अथवा वस्तु को सर्वया निस्य मानने पर जो दोप हो वह निस्यदोपियशेष है ।
- अधिकदोपविशेष बहु है जो प्रतिपत्ति के लिये अनावश्यक ऐसे अवयवों का प्रयोग होने पर होना है।

<sup>े</sup> इस दोव के मूलकारका प्रभिन्नाय पुनरुक्त नियहस्थान से न्यायमु० ४.२. १४) और चरकसमत अधिक नामक वांडयदोवसे ("यदा सम्बद्धार्थमपि द्विरिमयी यते तत् पुनरुक्तस्याद प्रधिकम" —ियमान० अ० ट. सू० ४४) हो तो ज्ञारवर्ष नहीं।

न्यायसूत्रसंमत अधिक निग्रहस्थान यहाँ अभिप्रेत है।

- ६. स्वयंकृत दोप ।
- १०. परापादित दोप।

### ६ प्रश्न

स्थानांग सूत्र में प्रश्न के छः प्रकार बताए गये हैं-

- १. संशय प्रश्न
- २. व्युद्ग्र प्रश्न
- ३. अनुयोगी
- ४. अनुसोम
- ५. तथाज्ञान
- ६. अतथाजान

वाद में, चाहे वह बोतराग कथा हो या जल्प हो, प्रक्त का पर्याप्त महत्त्व है। प्रस्तुत सूत्र में प्रव्त के भेदों का जो निर्देश है वह प्रक्तों के पीछे रही प्रष्टा की भावना या भूमिका के आधार पर है ऐसा प्रतीत होता है।

१. संशय को दूर करने के लिये जो प्रश्न पूछा जाय वह संशय प्रश्न है।

इस संज्ञम ने न्याय सूत्र के सोलह पदार्थी में और चरक के वादपदों में स्थान पाया है।

संशय प्रश्न की विशेषता यह है कि उसमें दो कोटि का निर्देश होता है जैसे "किनु खबु ग्रस्त्यकालमुखुः उत नास्तीति" विमान० ग्र० म. मू० ४३।

- प्रतिवादी जब अपने मिथ्याभिनिवेश के कारण प्रदन करता है तब वह ब्युद्य प्रदन है।
- ३, स्वयं वक्ता अपने वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिये प्रश्न खड़ा करके उसका उक्तर देता है तब वह अनुयोगी प्रश्न है अर्थात् व्याख्यान या परूपणा के लिये किया गया प्रश्न । चरक में एक अनुयोग वादपद है उसका लक्षण इस प्रकार चरक ने किया है—

व्याप्ति प्रसिद्ध न होने से तत्साधक अन्य प्रमाण की अपेक्षा रसने के कारण साध्यसिद्धि में विलम्ब होता हो उसे यापक कहते हैं ।

इसका लौकिक उदाहरण दिया गया है— किसी असाब्दों स्त्री ने अपने पति को ऊँट की लीडिया देकर कहा कि उज्जियिनी में प्रत्येक का एक रूपया मिलेगा अत एवं वहीं जाकर देवों। मूर्ख पति जब लोभवण उज्जियिनी गया तो उस काफी समय लग गया। इस बीच उस स्त्री ने अपने जार के साथ कालधापन किया"।

यापक का अर्थ टीकाकारों ने जैसा किया है ऊपर लिखा है। वस्तुतः उसका तात्पर्य इतना ही जान पड़ता है कि प्रतिवादी को समभने में देरी लगे वैसे हेतु के प्रयोग को यापक कहना चाहिए। यदि यापक का यही मतलव है तो इसकी तुलना अविज्ञातार्थ निग्रहस्थानयोग्य वाक्यप्रयोग से करना चाहिए। न्यायसूत्रकार ने कहा है कि घादी तीन दफह उच्चारण करे फिर भी यदि प्रतिवादी और पर्यत् समभ न सके तो वादी को अविज्ञातार्थनिग्रह स्थान प्राप्त होता है। अर्थात् न्यायसूत्रकार के मत से यापक हेतु का प्रयोक्ता निग्रहीत होता है।

'परिषद्प्रतिवादिश्या त्रिरभिहितमिष ग्रविज्ञातमविज्ञातार्थम् ।" श्यायस० ४.२.६ ।

ऐसा ही मत जपायहृदय (पृ०१) और तकंशास्त्र (पृ००) का भी है।

चरक संहिता में विगृह्यसंभाषा के प्रसंग में कहा है कि "तिहिष्टेन सह कथयता त्याविद्धदीर्घसूत्रसंकुलैवीवयदण्डकें: कथियतच्यम्।" विमान-स्थान अ० द. सू० २०। इपका भी उद्देश्य यापक हेतु के समान हीं प्रतीत होता है।

वादशास्त्र के विकास के साथ-साथ यापक जैसे हेतु के प्रयोक्ता को निग्रहस्थान की प्राप्ति मानी जाने लगी यह न्यायसूत्र के अविज्ञात निग्रह स्थान से स्पष्ट है।

पर ''अस्मामिया य महिला जावगहेर्जिम्म उच्टलिडाई ।" दशवै० नि० गाँ० ८७ ।

तर्कशास्त्र (पृ० ३६) उपायह्रय (पृ० १६) और न्यायसूत्र में (४.२.१८) एक अज्ञान निग्रहस्थान भी है उसका कारण भी यापक हेतु हो सकता है क्योंकि अज्ञान निग्रहस्थान तब होता है जब प्रतिवादी वादो की वात को समफ न सके। अर्थात् वादी ने यदि यापक हेतु का प्रयोग किया हो तो प्रतिवादी शीद्य उसे नहीं समफ पाता और निग्रहीत होता है। इसी अज्ञान को चरक ने अधिज्ञान कहा है—वहीं ६४।

(२) स्थापक—प्रसिद्धव्याप्तिक होने से साध्य को शीघ्र स्थापित कर देने वाले हेतु को स्थापक कहते हैं। इसके उदाहरण में एक सन्यामी की कथा है 1, जो प्रत्येक ग्राम में जाकर उपदेश देता था कि लोकमध्य में दिया गया दान सादक होता है। पूछने पर प्रत्येक गांव में किसी भाग में लोकमध्य बताता था और दान लेता था। किसी श्रावक ने उसकी धूर्तना प्रकट की। उसने कहा कि यदि उस गांव में लोकमध्य था तो फिर यहां नहीं और यदि यहां है तो उधर नहीं। इस प्रकार वाद चर्चा में ऐसा हो हेतु रखना चाहिए कि अपना साध्य शीघ्र सिद्ध हो जाय और संन्यासी के वचन को तरह परस्पर विरोध न हो। यह हेतु यापक में ठीक विपरीत है और सद्धेतु है।

चरक संहिता में वादपदों में जो स्थापना और प्रतिस्थापना का हन्द्र है उसमें से प्रतिस्थापना की स्थापक के साथ तुलना की जा सकनी है। जैसे स्थापक हेतु के उदाहरण में कहा गया है कि सन्यासी के बचन में विरोध बता कर प्रतिवादी अपनी बात को सिद्ध करता है उसी प्रकार चरकसंहिता में भी स्थापना के विरुद्ध में ही प्रतिस्थापना का निर्देश है 'प्रतिस्थापना नाम या तस्या एव परप्रतिज्ञायाः प्रतिविपरीतार्थस्थापना' वहीं ३२।

(३) व्यंसक—प्रतिवादी को मोह में डालने वाले अर्थात् छलनेवाले हेतु को व्यंसक कहते है। लीकिक उदाहरण शकटितित्तरी है। किसी पूर्व ने शकट में रखी हुई तित्तिरी को देखकर शकट वाले से छल पूर्वक पूछा कि शकटितित्तरी की क्या कीमत है? शकटवाले ने उत्तर दिया

भः "लोगस्स मज्क्रजाणण थावगहेऊ उदाहरणं" दशवै० नि॰ ८७।

<sup>े &</sup>quot;सा सगडतिसिरी—संसर्गाम होई नायच्या।" यही ८८। 'शकटतिसिरी' के वो प्रयं हैं शकट में रही हुई तिसिरी स्रीर शकट के साथ तिसिरी।

"से मुणं ते सोमिता ! बंभप्रपमु नपुषु दुषिहा सरिसवा पभता, तजहा—

मित्तसिरसवा य घप्तसिरसवा य । तत्य णं जे ते मित्तसिरसवा 

निगायाणं सभवतेया । तत्य णं जे ते घप्रसिरसवा 

निगायाणं सभवतेया । तत्य णं जे ते घप्रसिरसवा 

तत्यणं जे ते जातिया 

तत्यणं जे ते जातिया 

तत्यणं जे ते जातिया 

तत्यणं भवतेया 

गिरायाणं 

ग

"मासा ते भंते कि भववेया श्रभववेया"।

"सोमिला! सासा में भक्तेया वि अभवतेया वि ।"

"से केणद्र णं ....."

"से नूण ते सोमिला ! बंभन्नएसु नएसु दुषिहा मासा पन्नता : तंजहा— देव्यमसा य कालमासा य । तत्य ण जे ते कालभासा ते णं सावणादीयाः""ते ण् समणाण निर्मायाण प्रभवतेया । तत्य ण जे ते हव्यमासा ते दुषिहा पन्नता अत्यमासा य घत्नमासा य । तत्यण जे ते श्रत्यमासा ""ति"""निर्मायाण अभवतेया । तत्यण जे ते घन्नमासा ""एवं जहा घन्नसिरस्या""""

"कुलत्या ते भन्ते कि भक्षेया श्रभक्षेया ?"

"सोमिला ! बुत्तस्था भवतेया वि श्रभवतेया वि ।"

"से केणट्ठेण ?",

"से नूण सोमिला ! ते बंभक्षएमु दुबिहा कुलत्था पत्तता, तंजहा, इत्यिकुसत्या य प्रक्षकुसत्या य । तस्य जे ते द्वरियकुसत्या "''''ते'''' मिस्संयाणं श्रमक्षेया । सत्य ण जे ते षद्रकुसत्या एवं जहा यन्नसरिसवा''''''' भगवती १८. १० ।

इस चर्चा में प्राकृत भाषा के कारण शब्दच्छल की गुंजाईय है यह बात भाषाविदों को कहने की आवश्यकता नहीं।

प उदाहरण—जात—वृद्धान्त—जैनगास्त्र में उदाहरण के भेदोणभेद बताये हैं किन्तु उदाहरण का नैयायिकसंगत संकुचित अर्थ न लेकर किसी बस्तु की सिद्धि या असिद्धि में दी जाने वाली उपपत्ति उदाहरण है ऐसा बिस्तृत अर्थ लेकर के उदाहरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अताप्व किसी स्थान में उसका अर्थ दृष्टान्त तो किसी स्थान में आख्यानक, और किसी स्थान में उपमान तो किसी स्थान में युक्ति या उपपित्त होता है। बस्तुत: जैसे चरकने बादमार्गपद कह करके या न्यायस्त्र ने ने तस्वज्ञान

<sup>&</sup>lt;sup>२०</sup> वही सू० २७ ।

२९ न्याय सु० १.१.१।

के विषयभूत पदार्थों का संग्रह करना चाहा है बैमे ही किसी प्राचीन परंपरा का आधार लेकर स्थानांग मूत्र में उदाहरण के नाम से वादोप-गोगी पदार्थों का संग्रह किया है। जिस प्रकार न्यायसूत्र से चरक का संग्रह स्वतन्त्र है और किसी प्राचीन मार्ग का अनुसरण करना है उसी प्रकार जैन शास्त्रगत उदाहरण का वर्णन भी उक्त दोनों से पृथक ही किसी प्राचीन परंपरा का अनुमामी है।

यद्यपि निर्युक्तिकार ने उदाहरण के निम्नलिखित पर्याय बताए है किन्तु मुत्रोक्न उदाहरण उन पर्यायों से प्रतिपादिन अर्थों में ही सीमित नहीं है जो अगले वर्णन से स्पष्ट हैं—

. "नायमुदाहरणं ति य दिव्वतीवम निदरिक्षणं तहव । एगट्ट"--दशबै० निरु १३

स्यानांगसूत्र में जान-उदाहरण के चार भेदों का उपभेदोंके साथ जी नाममंकीतंत है वह इस प्रकार है-मू० ३३८।

१ आहरण २ आहरणतद्देश ३ आहरणतद्दोष ४ उपन्यासोपनय

- (१) अपाय (१) अनुशास्ति (१) अधर्मयुक्त (१) तद्वस्तुक
- (२) उपाय (२) उपालम्भ (२) प्रतिलोम (२) तदन्यवस्तुक
- (३) स्थापनाकमं (३) पृच्छा (३) आत्मोपनीत (३) प्रतिनिभ
- (४) प्रत्युत्पन्नविनाभी (४) निश्रावचन (४) दुरुपनीत (४) हेतु

उदाहरण के इन भेदोपभेदों का स्पष्टीकरण दशवैकालिक निर्मुक्ति और चूर्णी में है। उसी के आधार पर हरिभद्र ने दशवैकालिकटीका में और अभयदेव ने स्यानांगटीका में स्पष्टीकरण किया है। निर्मुक्तिकार ने अपायादि प्रत्येक उदाहरण के उपभेदों का चरितानुयोग की दृष्टि से त्या द्रव्यानुयोग की दृष्टि में वर्णन किया है किन्तु प्रस्तुत में प्रमाण-चर्चीवयोगी द्रव्यानुयोगानुसारी स्पष्टीकरण ही करना इष्ट है।

१ **म्राहरण** (१) अपाय अनिस्टापादन कर देना अपायोदाहरण है। अर्यान प्रतिवादी की मान्यता में अनिष्टापादन करके उसकी सदो-पना के द्वारा उसके परिस्थाग का उपदेश देना यह अपायोदाहरण का प्रयोजन है। भद्रवाहु ने अपाय के विषय में कहा है कि अ जो लोग आत्मा को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य मानते हैं उनके मत में सुब-दुख-संसार-मोक्ष की घटना बन नहीं सकती। इसलिए दोनों पक्षों को छोड़कर अनेकान्त का आश्रय लेना चाहिए। दूसरे दार्घनिक ज़िसे प्रसं-गापादन कहते हैं उसकी तुलना अपाय से करना चाहिए।

सामान्यतया दूषण को भी अपाय कहा जा सकता है। बादी को स्वपक्ष में दूषण का उद्घार करना चाहिए और प्रपक्ष में दूषण देना चाहिए।

(२) जपाय—इंटर वस्तु की प्राप्ति या सिद्धि के ब्यापार विजेष की उपाय कहते हैं। आत्मास्तित्वरूप इंटर के साधक सभी हेतुओं का अवलंबन करना उपायोदाहरण है। जैसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है फिर भी सुख-दुःखादि धम का आश्रय—धर्मी होना चाहिए। ऐसा जो धर्मी है वहीं आत्मा है तथा जैसे देवदत्त हाथों से घोड़े पर संक्षानि करता है, ग्राम से नगर में, वर्षा से शरद में और औदियकादिभाव से उपसम में संक्षान्ति करता है वैसे ही जीव भी-द्रव्यक्षेत्रादि में संक्षान्ति फरता है तो वह भी देवदत्त की तरह हैं उ।

बौद्धग्रन्य 'उपायहृदय<sup>२५</sup>' में जिस अर्थ में उपाय , शब्द है उसी अर्थ का बोध प्रस्तुत उपाय शब्द से भी होता है। बाद में, बादी का धर्म है कि वह स्वपक्ष के साधक सभी उपायों का उपयोग करे और स्वपक्षदूषण का निरास करे। अत्र एवं उसके लिए बादोपयोगी पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। उसी ज्ञान को कराने के लिये 'उपायहृब्य' ग्रंथ

संस्कृत में सदेह है।

२२ "दरवादिएहि निच्चो एमंतेणेव जेसि मप्पा उ । होइ समावो तेसि चुहतुहसंसारमोगलाण ॥५६॥ चुहतुबलसंपग्रोगो न विज्ञई निच्चवायपव्यस्थित । एगंतुच्छेश्रांमि श्र चुहतुबलविमप्पणमञ्जले ॥६०॥" दशबै० नि० २३ वही ६३. ६६ ।

वर्ध पर पर पर वर्ध हुवीने चीनो से संस्कृत में इस प्रन्य का ब्रनुवाद किया है। उन्होंने जो प्रति-संस्कृत 'उपाय' शब्द रखा है वह ठीक हो जंचता है। यद्यपि स्वयं द्रवी को प्रति-

की रचना हुई है। स्थानांगगत अपाय और उपाय का भी यही भाव है कि अपाय अर्थात् दूपण और उपाय अर्थात् साधन । दूसरे के पक्ष में अपाय बताना चाहिये और स्वपक्ष में अपाय मे बचना चाहिए। स्वपक्ष की सिद्धि के लिए उपाय करना चाहिए और दूसरे के उपाय में अपाय का प्रतिपादन करना चाहिए।

(३)स्थापन कर्म—इष्ट अर्थ की सम्यक्प्ररूपणा करना स्थापनाकर्म है। प्रतिवादी द्वारा व्यभिचार बनलाए जाने पर व्यभिचार निवृत्ति द्वारा यदि हेतु की सम्यग् स्थापना वादी करता है तब वह स्थापना-कर्म है—

> "संयभिचारें हेतुं सहसा वोत्तुं तमेव श्रन्नोहि । उवयूहइ सप्पसरें सामत्यें चप्पणो नाउँ ॥ ६८ ॥

अभयदेव ने इस विषय में निम्नलिखित प्रयोग दरसाया है 'अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्" यहाँ कृतकत्वहेतु सन्यभिचार है, क्योंकि वर्णात्मक शब्द नित्य है। किन्तु वादी वर्णात्मक शब्द को भी अनित्य सिद्ध कर देता है–िक 'वर्णात्मा शब्दः कृतकः, निजकारणभेदेन भिद्यमानत्वात् घटपटादिवत्"। यहाँ घटपटादि के दृष्टान्त से वर्णात्मक शब्द का अनित्यत्व स्थापित हुआ है, अत्राच्य यह स्थापनाकर्म हुआ।

'स्थापनाकर्म' की भद्रवाहुकृत व्याख्या को अलग रलकर अगर सव्यसादृश्य की ओर ही ध्यान दिया जाय, तो चरकसंहितागत स्थापना से इसकी तुलना की जा सकती है। चरक के मत से किसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु दृष्टान्त उपनय और निगमन का आश्रय लेना स्थापना है। अर्थात न्याय वाक्य दो भागों में विभक्त है—प्रतिज्ञा और स्थापना। प्रतिज्ञा से अतिरिक्त जिन अवयवों से वस्तु स्थापित—सिद्ध होती है उनकी स्थापना कहा जाता है।

· ''स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञायाः हेतुहष्टान्तोपनयनिगननैः स्थापना । पूर्वे हि प्रतिज्ञा पत्रचात् स्थापना । जि हि श्रप्रतिज्ञातं स्थापविष्यति ।'' वही ३१. ।

आचार्य भद्रवाहु ने जो अर्थ किया है वह अर्थ यदि स्थापना कर्म का

लिया जाय, तत्र चरकसंहितागत 'परिहार' के साथ स्थापना कर्म का साद्दय है। क्योंकि परिहार की ब्याख्या चरक ने ऐसी की है— ''परिहारो नाम तस्यैष बोषयचनस्य (हेबुबोषयचनस्य) परिहरणम्'' वही ६०।

(४) प्रत्युत्पन्स् विनाशी-जिससे आपन्त दूपण का तस्काल निवारण हो वह प्रत्युत्पन्नविनाशी है जैसे किसी शून्यवादी ने कहा कि जब सभी पदार्च नहीं तो जीव का सद्भाव कैसे ? तब उसको तुरंत उत्तर देना कि

> "जंभणित नित्य भावा वयणिनणं छित्य नित्य जह छित्य । : एव पहन्नाहाणी छित्रको णु नितेहए को णु ॥ ७१ ॥

अर्थात् निर्पेषक यचन है या नहीं ? यदि है तो सर्वेनिपेष नहीं हुआ वयों कि वचन सत् हो गया। यदि नहीं तो सर्वेभाव का निर्पेष कैसे ?असत् ऐमे वचन से सर्वेवस्तु का निर्पेष नहीं हो सकता। और जीव के निर्पेष का भी उत्तर देना कि तुमने जो शब्द प्रयोग किया वह तो विवक्षापूर्वक हो। यदि जीव हो नहीं तो विवक्षा किसे होगी? अजीव को तो विवक्षा होती नहीं। अत्तर्व जो निर्पेष वचन का सभव हुआ उसी से जीव का अस्तित्व भी सिद्ध हो जाता है। यह उत्तर का प्रकार प्रस्तुत्वन्विनाशी है-दश्वै० नि० गा० ७०-७२।

आचार्य भद्रवाहु की कारिका के साथ विग्रहत्यावर्तनी की प्रथम कारिका की नुलना करना चाहिए। प्रतिपक्षी को प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान से निगृहीत करना प्रस्युत्तग्नविनाशी आहरण है। प्रतिज्ञाहानि निग्रहस्थान न्यायसूत्र (४००२०२) चरक (बही ६१) और तर्क-शास्र

में (पृ० ३३) है।

## (२) आहरणतद्देश

(१) अनुवास्ति—प्रतिवादी के मन्तव्य का आंधिक स्वीकार करके दूसरे अंगमें उसको शिक्षा देना अनुवास्ति है जैसे सांद्य को कहना कि सच है आरमा को हम भी तुम्हारी तरह सद्भूत मानते हैं किन्तु वह अकर्ता नहीं, कर्ता है, क्योंकि वहीं सुख दुःख का वेदन करता है। अर्थान कर्मफल पाता है—

"जीत पि झरिय आमा यत्तव्वा ते वि झम्ह वि स झरिय। किन्तु झकता न भयइ वेययइ जेता सुहदुवर्ख ॥ ७५॥"

(२) उपालम्भ-दूसरे के मत को दूषित करना उपालम्भ है। जैसे चार्वाक को कहना कि यदि आत्मा नहीं है, तो 'आत्मा नहीं है' ऐसा तुम्हारा कुविज्ञान भी संभव नहीं है। अर्थात् तुम्हारे इस कुविज्ञान को स्वीकार करके भी हम कह सकते हैं, कि उससे आत्माभाव सिद्ध नहीं। क्योंकि 'आत्मा है' ऐसा जान हो या 'आत्मा नहीं है' ऐसा कुविज्ञान हो ये दोनों कोई चेतन जीव के अस्तित्व के बिना संभव नहीं, क्योंकि अचेतन घट में न जान है न कुविज्ञान-दश्वै । नि० ७६-७७।

उपालम्भ का दार्शनिकों मे सामान्य अर्थ तो यह किया जाता है कि दूसरे के पक्ष में दूपण का उद्भावन करना, "किस्तु चरक ने वाद पदों में भी उपालम्भ को स्वतन्त्र रूप से गिनाया है और कहा है कि "उपालम्भ नाम हेतोर्शेपववनम्।" (५६.) अर्थात् चरक के अनुसार हेत्वा-भासों का उद्भावन उपालम्भ है। न्यायमूत्र का हेत्वाभासरूप निग्रहस्थान (५.२.२५) ही चरक का उपालम्भ है। स्वयं चरक ने भी अहेतु (५७) नामक एक स्वतन्त्र वादपद रखा है। अहेतु का उद्भावन ही उपालम्भ है। तर्कशास्त्र (पृ० ४०) और उपायहृदय में भी (पृ० १४) हेत्वाभास का वर्णन आया है। विशेषता यह है कि उपायहृदय में हेत्वाभास का अर्थ विस्तुत है। छल और जाति का भी समावेश हेत्वाभास में स्पट्ट रूप से किया है।

(३) पृच्छा—प्रश्न करने को पृच्छा कहते हैं-अर्थात् उत्तरोत्तर प्रश्न करके परमत को असिद्ध और स्वमत को सिद्ध करना पृच्छा है, जैसे चार्वाक से प्रश्न करके जीवसिद्धि करना।

प्रश्न-अात्मा क्यों नही है ?

उत्तर-क्योंकि परोक्ष है।

प्रश्न-यदि परोक्ष होने से नहीं तो तुम्हारा आत्मनिषेधक कुविज्ञान भी दूसरों को परोक्ष है, अतएव नहीं है। तब जीवनिषेध कैसे होगा?

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup> न्याय सूत्र १.२.१।

इस प्रश्न में ही आत्मसिद्धि निहित है और चार्वाक के उत्तर की स्वीकार करके ही प्रश्न किया गया है।

इस पृच्छा की तुलना चरकगत अनुयोग से करना चाहिए। अनुयोग को चरक ने प्रश्न और प्रश्नैकदेश कहा है-चरक विमान० ८.४२

जपायहृदय में दूपण गिनाते हुए प्रश्नवाहुल्यमुत्तरात्पता तथा प्रश्नात्पतोत्तरवाहुल्य ऐसे दो दूपण भी वताए हैं। इस पृच्छा की तुलना जन दो दूपणों से की जा सकती है। प्रश्नवाहुल्यमुत्तराल्पता का स्पष्टी-करण इस प्रकार है—

"ब्रात्मा नित्योऽनेन्द्रियकरवात् यथाकाशोऽनीद्रियकरवान्निःय द्वति ऋदतः १६१९ना । स्रथ यदनेद्रियकं तन्त्रावस्यं नित्यम् । तत्कवं सिद्धम्" उपाय० पू० २८ ।

प्रश्नाल्पतोत्तरवाहुल्य का स्वरूप ऐसा है-

''म्रात्मा नित्योऽनैन्त्रियकत्वादिति भवत्स्यापना । धनैन्त्रियकत्य द्वैविष्यम् । यषा परमाणवोऽनुपलभ्या म्रानित्या : । भ्राकादास्त्विन्त्रयानुपलभ्यो नित्यदेच । कपं भवतोच्यते यवनुपलभ्यत्वान्नित्य द्वति ।" उपाय० पृ० २८ ।

उपायहृदय ने प्रश्न के अज्ञान को भी एक स्वतन्त्र निग्रहस्थान माना है और प्रश्न का त्रैविष्य प्रतिपादित किया है—

"ननु प्रस्ताः कतिविषाः ? उच्यते । प्रिविषाः । यया धचनतमः , प्रयसमः, हेतुस सङ्च । यदि वादिनस्तरिष्ठभिः प्रस्तोत्तराणि न पुर्वन्ति तडिश्रगतम् ।" पृ० १८ ।

(४) निश्नावचन-अन्य के बहाने से अन्य को उपदेश देना निधा यचन है। उपदेश तो देना स्वशिष्य को किन्तु अपेक्षा यह रखना कि उससे दूसरा प्रतिबुद्ध हो जाए। जैसे अपने शिष्य को कहना कि जो लोग जीव का अस्तिस्व नहीं मानते, उनके मत में दानाआदि का कल भी नहीं घटेगा। तब यह सुनकर बीच में ही चार्वाक कहता है कि ठीक तो है, फल न मिले तो नहीं सही। उसको उत्तर देना कि तब संसार में जीवों की विचित्रता कैसे घटेगी? यह निशावचन है-दगर्वं नि गग ०००।

(३) आहरणतद्दोप (१) ग्रथमंगुक्त-प्रवचन के हितार्थ सावद्यकर्म करना अधर्मयुक्त होने से आहरणतद्दोप है । जैसे प्रतिवादी पोट्ट्याल परिवाजक ने वाद में हार- कर जब विद्यावल से रोहगुप्त मृनि के विनाशार्थ विच्छुओं का सर्जन किया, तब रोहगूप्त ने विच्छओं के विनाशार्थ मयरों का सर्जन किया. जो अधर्मकार्य है रहा फिर भी प्रवचन के रक्षार्य ऐसा करने को रोहगुप्त वाध्य थे—दशबै० नि० गा० ६१ चर्णी।

(२) प्रतिलोम-'शाठ्यं कूर्यात्, शठं प्रति' का अवलंबन करना प्रतिलोम है। जैसे रोहगुप्त ने पोट्टशाल परिवाजक को हराने के लिए किया। परिव्राजक ने जानकर ही जैन पक्ष स्थापित किया, तब प्रतिवादी जैन मिन रोहगप्त ने उसको हराने के लिए ही जैन सिद्धान्त के प्रतिकुल त्रैराशिक पक्ष लेकर उसका पराजय किया। उसका यह कार्य अप-सिद्धान्त के प्रचार में सहायक होने से आहरणतहोपकोटि में हैर"।

चरक ने वात्रय दोषों को गिनाते हुए एक विरुद्ध भी गिनाया है। उसकी व्याख्या करते हए कहा है-

"विरुद्धं नाम यद् हप्टान्तिस्त्वान्तसमयैविरुद्धम् ।" वही १४ । इस व्याख्या को देखते हुए प्रतिलोम की तुलना 'विरुद्धवावय दोप' से की जा सकती है। न्यायसूत्रसंमत अपसिद्धान्त और प्रतिलोम में फर्क यह है कि अपसिद्धान्त तव होता है, जब शुरू में वादो अपने एक सिद्धान्त की प्रतिज्ञा करता है और बाद में उसकी अवहेलना करके उससे विरुद्ध वस्तु को स्वीकार कर कथा करता है-"सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात कथाप्रसंगी-पिसद्धान्तः।" न्याय सू० ५.२.२४। किन्तु प्रतिलोम में वादी किसी एक संप्रदाय या सिद्धान्त को वस्तुतः मानते हुए भी वाद-कथा प्रसंग में अपनी प्रतिभा के वल से प्रतिवादी को हराने की दृष्टि से ही स्वसंमत सिद्धान्त के विरोधी सिद्धान्त की स्थापना कर देता है। प्रतिलोम में यह आवश्यक नहीं कि वह शुरू में अपने सिद्धान्त की प्रतिज्ञा करे। किन्त प्रतिवादी के मंतव्य से विरुद्ध मंतव्य को सिद्ध कर देता है। वैतण्डिक और प्रतिलोमिक में अंतर यह है, कि वैतण्डिक का कोई पक्ष नहीं होता अर्थात् किसी दर्शन की मान्यता से वह वढ नहीं होता । किन्तु प्राति-लोमिक वह है, जो किसी दर्शन से तो बद्ध होता है। किन्तु बाद-कथा में

<sup>&</sup>lt;sup>२६</sup> विशेषा० २४५६।

<sup>&</sup>lt;sup>२७</sup> विशेषा० गा० २४५६।

प्रतिवादी यदि उसी के पक्ष को स्वीकार कर बाद का प्रारम्भ करता है तो उसे हराने के लिए ही स्वसिद्धान्त के विकद्ध भी वह दलील करता है, और प्रतिवादी को निगृहीत करता है।

(३) ब्रात्मोपनीत—ऐसा उपन्यास करना जिससे स्व का या स्वमत का ही घात हो। जैसे कहना कि एकेन्द्रिय सजीव हैं, क्योंकि उनका इवासोच्छ्वास स्पष्ट दिखता है—दशवै० नि० चृ० गा० ८३।

यह तो स्पट्टतया असिद्ध हेत्वाभास है। किन्तु चूर्णीकार ने इसका स्पट्टोकरण घट में व्यतिरेकव्याप्ति दिखाकर किया है, जिसका फल घट की तरह एकेन्द्रियों का भी निर्जीव सिद्ध हो जाना है, क्योंकि जैसे घट में व्यासोच्छ्यास व्यक्त नहीं वैसे एकेन्द्रिय में भी नहीं। "जहां" को वि भणेज्वा-एमेन्द्रिया सजीवा, कन्हा जेण तींत कुड़ो उस्सातिनस्साती वीसद्द । विद्ठती घड़ो। जहा घडस्त निज्जीवत्तजेल उस्तातिनस्साती नित्य। ताण उस्सातिनस्सातो कुडो वीसद्द तन्हा एते सज्जीवा। एवमारीहि विद्धां न भासितव्य।"

(४) दुरुपनीत—ऐसी बात करना जिससे स्वधर्म की निन्दा हो, यह दुरुपनीत है। इसका उदाहरण एक बौद्धनिक्षु के कथन में है। यथा—

"कन्याऽध्वायायना ते ननु श्राफरवधे जालमदनासि मस्स्यान्, ते मे मद्योपदशान् पियसि मनु पुतो वेदमया यासि वेदमान् । इत्तवारोणां गर्लेऽह्नि क्व नु तब रिषवो थेवु सान्य क्षित्रस्य, चौरस्स्व द्युतहेतीः कितव इति क्यं येन दासीमुतोऽस्मि ॥' नि० गा० ६३-हारि० टीका ।

यह भी चरकसंमत विरुद्ध वाक्य दोप से तुलनीय है। उनका कहना है कि स्वसमयविरुद्ध नहीं वोलना चाहिए। वौद्धदर्शन मोक्ष-सारित्रक समय है, चरक के अनुसार मोक्षसास्त्रिक समय है कि— मोक्षसास्त्रिकसमय: सर्वभूतेष्वहिसेति" वही ५४। अतएव बौद्ध भिक्षु का हिसा का समर्थन स्वसमय विरुद्ध होने से वाक्य-दोप है।

उपायहृदय में विरुद्ध दो प्रकार का है दृष्टान्तविरुद्ध और युक्तिविरुद्ध-पृ० १७ । उपायहृदय के मत से जो जिसका घर्म हो, उससे

वाद-।वद्या-लण्ड

उसका आचरण यदि विरुद्ध हो, तो यह युक्तिविरुद्ध है । जैसे कोई ब्राह्मण क्षत्रिय धर्म का पालन करे और मृगयादि की शिक्षा ले तो वह युक्तिविरुद्ध की इस व्याख्या को देखते हुए दुरुपनीत की तुलना उससे की जा सकती है।

## (४) उपन्यास

(१) तद्वस्तूपन्यास-प्रतिपक्षी की वस्तु का ही उपन्यास करना अर्थात् प्रतिपक्षी के ही उपन्यस्त हेतु को उपन्यस्त करके दोप दिखाना तद्वस्तूपन्यास है। जैसे—िकसी ने (वैशेषिक ने) कहा कि जीव नित्य है, क्योंकि अमूर्त है। तब उसी अमूर्तत्व को उपन्यस्त करके दोप देना कि कमें तो अमूर्त होते हुए भी अनित्य हैं—दशवैं० नि० चू० ६४।

आचार्य हरिभद्र ने इसकी तुलना साधम्यसभा जाति से की है। किन्तु इसका अधिक साम्य प्रतिदृष्टान्तसभा जाति से है—"क्रियावानात्मा क्रियाहेतुगुणयोगात् लोष्टवदित्युक्ते प्रतिदृष्टान्त उपादीयते क्रियाहेतुगुणयुक्तं आकार्शे निष्क्रसं दृष्टमिति।" न्यायभा० ५.१,६।

साधम्यंसमा और प्रतिवृष्टान्तसमा में भेद यह है, कि साधम्यं समा में अन्यदृष्टान्त और अन्य हेतुकृत साधम्यं को लेकर उत्तर दिया जाता है, जब कि प्रतिवृष्टान्तसमा में हेतु तो वादिप्रोक्त ही रहता है केवल वृष्टान्त ही बदल दिया जाता है। तहस्तूपन्यास में भी यही अभिप्रेत है। अतएव उसकी तुलना प्रतिवृष्टान्त के साथ ही करना चाहिए।

वस्तुत. देखो तो भङ्गचन्तर से हेतु की अनैकान्तिकताका उद्भा-, वन करना हो तहस्तूपन्यास और प्रतिदृष्टान्तसमा जाति का प्रयोजन है।

उपायहृदयगत प्रतिदृष्टान्तसम दूपण (पृ० ३०) और तर्कशास्त्र-गत प्रतिदृष्टान्त खण्डन से यह जुलनीय है—पृ० २६ ।

(२) तदन्यवस्तूपन्यास-उपन्यस्त वस्तु से अन्य में भी प्रतिवादी की बात का उपसंहार कर पराभूत करना तदन्यवस्तूपन्यास है-जैसे

२८ ''युक्तिविरुद्धो यया, वाह्मणस्य क्षत्रधर्मानुपालनम्, मृगवादिक्षिक्षा च । क्षत्रियस्य घ्यानसमापित्तिरित युक्तिविरुद्धः । एवम्भूतो यभौ बन्ना ब्रबुद्ध्वेव सत्यं मन्यते ।". उपाय० पु० १७ ।

जीव अन्य है, शरीर अन्य है। तो दोनों अन्यशब्दवाच्य होने से एक हैं ऐसा यदि प्रतिवादी कहें तो उसके उत्तर में कहना कि परमाणु अन्य है, द्विप्रदेशी अन्य है, तो दोनों अन्य शब्द वाच्य होने से एक मानना चाहिए-यह तदन्यवस्तूपन्यास है-दशवैं० नि० गा० प्रश्ना

यह स्पष्ट रूप से प्रसंगापादन है। पूर्वोक्त ब्येंसक और लूपक हेतु से कमराः पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की तुलना करना चाहिए।

(३) प्रतिनिभोपन्यास—वादी के 'मेरे वचन में दोप नहीं हो सकता' ऐसे साभिमान कथन के उत्तर में प्रतिवादी भी यदि वैसा ही कहे तो वह प्रतिनिभोपन्यास है। जैसे किसी ने कहा कि 'जीव सत् हैं' तव उसको कहना कि 'घट भी सत् हैं, तो वह भी जीव हो जाएगा'। इसका लौकिक उदाहरण निर्युक्तिकार ने एक संन्यासी का दिया है। उसका दावा या कि मुक्ते कोई अश्रुत वात सुना दे तो उसको में सुवर्णपात्र दूंगा। घूर्त होने से अश्रुत वात को भी श्रुत वता देता था। तव एक पुष्प ने उत्तर दिया कि तेरे पिता से मेरे पिता एक लाख मांगते हैं। यदि श्रुत है तो एक लाख दो, अश्रुत है तो सुवर्णपात्र दो। इस तरह किसी को उभयपादारज्जुत्याय से उत्तर देना प्रतिनिभोपन्यास है—दश्चै० निष्पा न्या व्या

यह उपन्यास सामान्यच्छल है। इसकी तुलना लूपक हेतु से भी की जा सकती है।

अविशेषसमा जाति के साथ भी इसकी तुलना की जा सकती है, यद्यपि दोनों में थोड़ा भेद अवश्य है।

(४) हेतूपन्यास—िकसी के प्रश्न के उत्तर में हेतु बता देना हेतूपन्यास है। जैसे किसी ने पूछा—आत्मा चक्षुरादि इन्दियग्राह्य क्यों नहीं ?तो उत्तर देना कि वह अतीन्द्रिय है—दशक निरुगारु पर

चरक ने हेतु के विषय में प्रश्न को अनुयोग कहा है और भद्र-वाहु ने प्रश्न के उत्तर में हेतु के उपन्यास को हेतूपन्यास कहा है-यह हेतूपन्यास और अनुयोग में भेद है। 'प्रमुयोगो नाम स यसिंडिद्यानां सिंडिंदैरेय सार्पं तन्त्रे तन्त्रेतरेदो या प्रश्न-प्रश्नेकदेदो या सानियसानवचनप्रतिवचनपरीक्षार्थमादिस्यते यथा निरयः पुरुषः इति प्रतिसाते यतु परः 'को हेद्यरिरद्याह' सोऽनुयोगः । चरक विमान० १०६–५२

- पूर्वोवत तुलना का सरलता से बोध होने के लिए नीचे तुलना-त्मक नक्या दिया जाता है, उससे स्पष्ट है कि जैनागम में जो वादपद बताए गए है, यद्यपि उनके नाम अन्य सभी परंपरा से भिन्न हो हैं, फिर भी अर्थत: सादृश्य अवश्य है। जैनागम की यह परंपरा वादशास्त्र के अव्यव-स्थित और अविकसित किसी प्राचीन रूप की ओर संकेत करती है। व्योंकि जबसे वादशास्त्र व्यवस्थित हुआ है, तबसे एक निश्चित अर्थ में ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग समान रूप से वैदिक और वौद्ध विद्यानों ने किया है। उन पारिभाषिक शब्दों का व्यवहार जैन आगम में नहीं है, इससे फिलत यह होता है कि आगमवर्णन किसी लुप्त प्राचीन परम्परा का ही अनुगमन करता है। यद्यपि आगम का अंतिम संस्करण विकम पांचवी शताब्ती में हुआ है, फिर भी इस विषय में नयी परम्परा को न अपनाकर प्राचीन परम्परा का ही अनुसरण किया गया जान पड़ता है।

> जेण विणा लोगस्स वि, वनहारो सन्वहा न निन्वडइ ॥ तस्स भुवणेक्क - गुरुणो, णमो अणेगंत - वायस्स ॥

> > —सिद्धसेन दिवाकर

| न्यापत्रत्र      | १. अविद्यातार्व                           | र. अशान                        | १. अविद्योपममात्राति<br>२. गामान्यद्वत | ,                  | }       |           | १. मीनमहानि                                          | १. उपालभ्यः<br>२. हेत्यामास |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| उपायहृदय         | १. अविद्यात                               | २. अधिज्ञान                    | ł                                      | 1                  | 1       | 1 1       | 1                                                    | २. हैत्याभास                |
| तक्शास           | १. अधिनातापं                              | २. अशान                        | १. अविदोषसंदन                          | Į                  | 1       | { }       | १. प्रतिज्ञाहानि                                     | १. उपालभ्य<br>२. हेत्वाभास  |
| चरकसंहिता        | १. आषिद्धदीषेषुत्र-<br>संकुलैयवियदण्डकैः। | २, अविज्ञान<br>१. प्रतिष्ठापना | १. वाष्ट्रत<br>२. सामान्यच्छन          | 1                  | 1 12    | २. मस्हार | ४. प्रसुत्पन्नषिनाक्षी १. प्रतिज्ञाह्यांन<br>हरणसङ्घ | १. उपातम्भ<br>२. अहेत्      |
| जंनागम<br>४. हेत | ्रे मापक                                  | ३. स्यापक                      | ३. व्यंसक }                            | ४, आहरण<br>१. अपाय | २, उपाय |           | ४. प्रस्युत्पन्नविन<br>४. अहरणसङ्ग                   | १. अमुशास्ति<br>२. उपालम्भ  |

धागम युग का श्रीन-वर्शन

| १, प्रक्तवाहुल्यमुत्तराल्पता<br>२. प्रक्ताल्पतोत्तरवाहुल्य | 1            | १. युक्तियरद्ध<br>                                        | १ प्रसिद्घ्टांतसमाजाति<br>—                      | १ अविद्येपसमाजाति<br>२ सामान्यच्छल         | 1            |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| ≈ n²                                                       | 1            | ਲ<br>ਨ<br>                                                | १ प्रतिदृष्टान्तसमदूषण                           | <br>१ अविशेपखण्डन                          | 1            |
| १. अनुयोग                                                  | !            | ृ. विरुद्धवाक्यदोप<br>-<br>-                              | १ । ५९४ था १ न १ ।<br>१ प्रतिदृष्टान्तालण्डन     | स<br>१ सामान्यच्छल                         | १ अनुयोग     |
| ३. पुच्छा                                                  | ४. निश्रावचन | आहरणतद्देष<br>१. अधमेयुक्त<br>२. प्रतिलोम<br>३. आत्मोपनीत | ४. दुरुपनात<br><b>उपन्यास</b><br>१. तहस्तूपन्यास | २, तदन्यवस्तूपन्यास<br>३. प्रतिनिभोपन्यत्त | ४ हेतूपन्यास |

नयास्तव स्यात्-पद लाञ्छना इमे, रसोपविद्धा इव लोह - घातवः । भवन्त्यमिप्रेतफला यतस्ततो, भवन्तमार्याः प्रणता हितैपणयः ॥

सिद्धसेन दिवाकर

\*\*

य एव नित्य - क्षणिकादयो नया, मियोऽनपेक्षाः स्व-पर-प्रणाशिनः । त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः; परस्परेक्षाः स्व - परोपकारिणः ॥

---समन्त भद्र

त्र्यागमोत्तर जैन-दर्शन

अभी विद्वानों का एकमत नहीं । आचार्य कुन्दकुन्द का समय जो भी माना जाए, किन्तु तत्त्वार्य और आचार्य कुन्दकुन्द के अन्यगत दार्शनिक विकास की ओर यदि ध्यान दिया जाए, तो वाचक उमास्वाति के तत्त्वार्य गत जैनदर्शन की अपेक्षा आचार्य कुन्दकुन्द के अन्यगत जैनदर्शन का रूप विकित्त है, यह किमी भी दार्शनिक से छुपा नहीं रह सकता । अत्प्व दोनों के समय विचार में इस पहलू को भी यथायोग्य स्थान अवस्य देना चाहिए । इसके प्रकास में यदि दूसरे प्रमाणों का विचार किया जाएगा, तो संभव है दोनों के समय का निर्णय सहज में हो सकेगा ।

प्रस्तुत में दार्शनिक विकास कम का दिग्दर्शन करना मुर्य है। अत्तएय आचार्य कुन्दकुन्द और वाचक के पूर्वापर-भाव के प्रदन को अलग रख कर ही पहले वाचक के तत्त्वार्य के आश्रय से जैनदार्शनिक सत्त्व की विवेचना करना प्राप्त है और उसके बाद ही आचार्य कुन्द-कुन्द की जैनदर्शन को क्या देन है उनकी चर्चा की जाएगी। यह जान लेने पर कम-विकास कसा हुआ है, यह सहज ही में शात हो सकेगा।

दार्शनिक सूत्रों की रचना का युग समाप्त हो चुका था, और दार्शनिक सूत्रों के भाष्यों की रचना भी होने लगी थी। किन्तु जैन परम्परा में अभी तक सूत्रकैली का संस्कृत ग्रन्थ एक भी नहीं बना था। इसी पुटि को दूर करने के लिए सर्वप्रथम याचक उमास्वाति ने तस्वार्थ सूत्र की रचना की। उनका तस्वार्थ जैन साहित्य में सूत्र शैली का सर्वप्रथम ग्रन्थ है, इतना ही नहीं, किन्तु जैन साहित्य के संस्कृत भाषा-निबद्ध ग्रन्थों में भी वह सर्वप्रथम है। जिस प्रकार वादरायण ने उपनिपदों का दोहन करके ब्रह्म-सूत्रों की रचना के द्वारा वेदान्त दर्गन को व्यवस्थित किया है, उसी प्रकार उमास्वाति ने आगमों का दोहन करके तस्वार्थ सूत्र की रचना के द्वारा जैन दर्शन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। उसमें जैन तस्वज्ञान, आचार, भूगोल, खगोल, जीव-विचा, पदार्थ-विज्ञान आदि नाना प्रकार के विषयों के मौलक मन्तव्यों को मूल

बागमों के आधार पर सूत्र-चद्ध किया है और उन सूत्रों के स्पष्टी-करण के लिए स्वीपझ-भाष्य की भी रचना की है। वाचक उमास्वाति ने तत्त्वार्थं सूत्र में आगमों की वालों को संस्कृत भाषा में व्यवस्थित रूप से रखने का प्रयस्न तो किया ही है, किन्तु उन विषयों का दार्शनिक ढंग से समर्थन उन्होंने कि किया ही किया है। यह कार्य तो उन्होंने अकलंक आदि समर्थ टीकाकारों के लिए छोड दिया है। अतएव तत्त्वार्थं सूत्र में प्रमेय-तत्व और प्रमाण-तत्व के विषय में सूक्ष्म टार्शनिक चर्चा या समर्थन की आदाा नहीं करना चाहिए, तथापि उसमें जो अल्प मात्रा में ही सही, दार्शनिक विकास के जो सीमा-चिन्ह दिखाई देते हैं, उनका निर्देश करना आवश्यक है। प्रथम प्रमेय तत्व के विषय में चर्चा की जाती है।

### प्रमेय-निरूपण:

तत्वार्षं सूत्र और उसका स्वोपज-भाष्य यह दार्शनिक भाष्य-युग की कृति है। अतएव वाचक ने उसे दार्शनिक सूत्र और भाष्य की कोटि का ग्रन्थ वनाने का प्रयत्न किया है। दार्शनिक सूत्रों की यह विशेषता है कि उनमें स्वसंगत तत्वों का निर्देश प्रारम्भ में ही सन्, सत्त्व, अर्थ, पदार्षं या तत्त्व एवं तत्त्वार्षं जैसे शब्दों से किया जाता है। अतएव जैन दृष्टि से भी उन शब्दों का अर्थ निश्चित करके यह वताना आवश्यक हो जाता है कि तत्त्व कितने हैं? वैशेषिक सूत्र में द्रव्यआदि छह को पदार्थं कहा है (१. १. ४) किन्तु अर्थसंशा द्रव्य, गुण और कर्म की हो कही गई है (६. २. ३.)। सत्ता सम्बन्ध के कारण सत् यह पारिभाषिक संज्ञा भी इन्हीं तीन की रखी गई है (१. १ ६)। न्यायसूत्रगत प्रमाणवादि सोलह तत्त्वों को भाष्यकार ने सत् शब्द से व्यवहृत किया हैं । सांख्यों के मत से प्रकृति और पुरुष ये दो ही तत्त्व माने गए हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> देखो, 'तस्वार्थसुत्र जैनागमसमन्वय' ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "सच्च खलु योडशघा व्यूडमुपरेक्यते" न्यायभा०१.१.१.।

याचक ने इस विषय में जैनदर्शन क मन्तन्य स्पष्ट किया, कि तस्त, अर्थ, तस्तार्थ और पदार्थ एकार्यक हैं और तस्तों की संख्या सात हैं। आगमों में पदार्थ की संख्या नय बताई गई है, (स्थार्व सूर्व ६६१) जब कि बाचक ने पुष्य और पाप को बन्ध में अन्तर्भृत करके सात तस्यों का ही उपादान किया है। यह बाचक की नयी मूम जान पढ़ती है।

## सत् का स्वरूप:

वाचक जमास्वाति ने नयों की विवेचना में कहा है कि 'सर्वमेक' सदिवशेषात्" (तत्त्वार्थं भा० १.३५) । अर्थात् सद एक हैं, क्योंकि सभी समानभाव से सत् हैं। उनका यह कथन ऋग्वेद के दीर्घतमा ऋषि के 'एकं सब् विप्रा बहुषा बदन्ति' (१.१६४.४६) की तथा उप-निपदों के सन्मूलक सर्वप्रपञ्च की उत्पत्ति के बाद की (छान्दो० ६.२) याद दिलाना है। स्यानांगसूत्र में 'एगे प्रामा' (सू० १) तथा 'एगे सोए' (सू० ६) जैमे सूत्र आते हैं। उन सुत्रों को संगति के लिए संग्रहनय का अवलम्बन लेना पड़ता है। आत्मत्वेन सभी आत्माओं को एक मानकर 'एगे बापा' इस सुत्र को संगत किया जा सकता है तथा 'वन्चास्तिकायमधी सीकः' के सिद्धान्त से 'एने सीए' सूत्र की भी संगति हो सकती है। यहाँ इतना ही स्वष्ट है, कि आगमिक मान्यता की मर्यादा का अतिक्रमण विना किए ही संग्रहनय का अवलम्यन करने से उक्त सूत्रों की संगति हो जाती है। किन्तु उमास्याति ने जय यह कहा कि 'सर्वमेकं सर्वविशेषात्' तब इस वाक्य की व्याप्ति किसी एक या समग्र द्रव्य तक ही नहीं है, किन्तु द्रव्यगुणपर्यायव्यापी महासामान्य का भी स्पर्श करती है। उमा-स्वाति के समयपर्यन्त में वेदान्तियों के सद्ब्रह्म की और न्याय-वैशेषिकों के सत्तासामान्यरूप महासामान्य की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसी दार्शनिक

४ 'सन्तविधोऽर्धस्तत्वप्' १.४ । १. २ । "एते वा सप्तपदार्थास्तस्वानि ।" १.४ । तस्वार्धप्रदानम्"१.२ ।

कल्पना को संग्रहनय का अवलम्बन करके जैन परिभाषा का रूप उन्होंने दे दिया है।

अनेकान्तवाद के विवेचन में हमने यह बताया है, कि आगमों में तिर्यंगु और ऊर्ध्व दोनों प्रकार के पर्यायों का आघारभूत द्रव्य माना गया है। जो सर्व द्रव्यों का अविशेष-सामान्य था-अविसेसिए दव्वे विसेसिए जीवदव्वे म्रजीवदव्वे य ।" अनुयोग० सू० १२३। पर उसकी 'सत्' संज्ञा आगम में नहीं थी। वाचक उमास्वाति को प्रश्न होना स्वाभाविक है, कि दार्शनिकों के परमतत्त्व 'सत्' का स्थान ले सके ऐसा कौन पदार्थ है ? वाचक ने उत्तर दिया कि द्रव्य ही सत् हैं । वाचक ने जैनदर्शन की प्रकृति का पूरा ध्यान रख करके 'सत्' का लक्षण कर दिया है, कि 'उत्पादस्ययधीव्यपुक्तं सत्' (५.२६) । इससे स्पष्ट है कि वाचक ने जैनदर्शन के अनुसार जो 'सत्' को व्याख्या की है, वह औपनिपद-दर्शन और न्याय वैजीपकों की 'सत्ता' से जैनसंमत 'सत्' को विलक्षण सिद्ध करती है। वे 'सत्' या सता को नित्य मानते हैं। वाचक उमास्वाति ने भी 'सत्' को कहा तो नित्य, किन्तु उन्होंने 'नित्य' की व्याख्या ही ऐसी की है, जिससे एकान्तवाद के विष से नित्य ऐसा सत् मुक्त हो और अखण्डित रह सके। नित्य का लक्षण उमास्वाति ने किया है कि-"तद्भावाव्ययं नित्यम् ।" प्र. ३०। और इसकी व्याख्या की कि-यन् सती भाषाम ब्येति न ब्येष्यति तमित्वर्म् ।" अर्थात् उत्पाद और व्यय के होते हुए भी जो सदूप मिटकर असत् नहीं हो जाता, वह नित्य है। पर्यायें बदल जाने पर भी यदि उसमें सत् प्रत्यय होता है, तो वह नित्य ही है, अनित्य नहीं। एक ही सत् उत्पादव्यय के कारण अस्थिर और ध्रौव्य के कारण

<sup>े &#</sup>x27;'धर्मादीनि सन्ति इति कथं गृहने ? इति । अत्रीच्यते सक्षणतः । किञ्च सतो सक्षणमिति ? अत्रीच्यते 'उत्पादव्यवधीव्ययुक्तं सत्' ।'' तत्वार्थं भा० ४. २६ । सर्वार्थ-सिद्धि में तथा क्लोकवार्तिक में 'सद् ब्रव्यलक्षणम्' ऐसा पृथक् सूत्र भी है–४.२६ ।

ह तुलना करो ''यस्य गुणान्तरेय ग्राप प्रापुशंबत्तु तत्वेन विहन्यते तद् द्रव्यम् । कि पुनस्तत्त्वम्' ? तद्भावस्तरयम् पातंजसमहाभाष्य ४.१.११६ ।

२१०

स्थिर ऐसे परस्पर विरोधी धर्मों को मूमि कसे हो सकता है? इस विरोध का परिहार भी वाचक उमास्वाति ने "सर्पतानिकिछः।" (४. ३१.) सूत्र से किया है और उसकी व्याख्या में आगमोक्त पूर्वप्रतिपादित सप्तभंगी का निरूपण किया है। सप्तभंगी का वही आगमोक पुराना रूप प्रायः उन्हों सब्दों में भाष्य में उद्धत हुआ है। जैसा आगम में वचन-भेद को भंगों की योजना में महत्त्व विया गया है, वैसा वाचक उमास्वाति ने भी किया है। अयक्तव्य भंग का स्थान तीसरा है। प्रथम के तीन-भंगों की योजना दिखाकर सेप विकल्पों को शब्दतः उद्धत नहीं किया, किन्तु प्रसिद्ध के कारण विस्तार करना उन्होंने उचित न सममक्रर—'वैशावेशेन विकल्पितव्यद्ध ऐसा आदेश दे दिया है।

वाचक उमास्वाति ने सत् के चार भेद बताए हैं—१. द्रव्यास्तिक, २. मातृकापदास्तिक, ३. उत्पन्नास्तिक, और ४. पर्यायास्तिक। सत् का ऐसा विभाग अन्यत्र देखा नहीं जाता, इन चार भेदों का विशेष विवरण वाचक उमास्वाति ने नहीं किया। टीकाकार ने व्यास्या में मतभेदों का निर्देश किया है। प्रथम के दो भेद द्रव्यनयाश्रित हैं और अन्तिम दो पर्यायनयाश्रित हैं। द्रव्यास्तिक से परमसंग्रहविषयमूत सत् द्रव्य और मातृकापदास्तिक से सत् द्रव्य के व्यवहारनयाश्रित धर्मास्तिकामग्रादि द्रव्य और उनके भेद-प्रभेद अभिन्नेत हैं। प्रयोक द्राण में नवनवोत्तम यम्तु का रूप उत्पन्नास्तिक से और प्रत्येक द्राण में नवनवोत्तम यम्तु का रूप उत्पन्नास्तिक से और प्रत्येक द्राण में होने वाला विनाश या भेद पर्यायास्तिक से अभिन्नेत हैं।

## द्रव्य, पर्याय और गुण का लक्षण :

जैन आगमों में सत् के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग आता है। किन्तु द्रव्य शब्द के अनेक अर्थ, प्रचलित थे । अतएव स्पष्ट शब्दों में जैन संमत द्रव्य का लक्षण भी करना आवश्यक था। उत्तराध्ययन में मोक्षमागध्ययन (२८) है। उसमें ज्ञान के विषयभूत द्रव्य, गुण और

<sup>&</sup>quot; प्रमाणमी० भाषा० पु० ५४।

पर्याय ये तीन पदार्थ बताए गए हैं (गा० ६) अन्यत्र भी ये ही तीन पदार्थ गिनाए हैं । िकन्तु द्रव्य के लक्षण में केवल गुण को ही स्थान मिला है—"गुणाणमासओ दब्वं" (गा० ६)। वाचक ने गुण और पर्याय दोनों को द्रव्य लक्षण में स्थान दिया है—"गुणपर्यायवद् द्रव्यम् (४.३७)। वाचक के इस लक्षण में आगमात्र्यय तो स्पष्ट है ही, िकन्तु बाब्दिक रचना में बैरोपिक के "क्षियानुणवत्" (१.१.१५) इत्यादि द्रव्यन्स्थाण का प्रभाव भी स्पष्ट है।

गुण का लक्षण उत्तराध्ययन में किया गया है कि "एगदब्बस्सिया गुणा" (२८.६) । किन्तु वैशेषिक सूत्र में "द्रब्यात्रस्वगुणवान्" (१.१:१६) इत्यादि है। वाचक अपनी आगमिक परम्परा का अवलम्यन लेते हुए भी वैशेषिक सूत्र का उपयोग करके गुण का लक्षण करते हैं कि "द्रव्या श्रया निर्मुणाः गुणाः ।" (५.४०) ।

यहाँ एक विशेष बात का ध्यान रखना जरूरी है। यद्यपि जैन आगमिक परम्परा का अवलम्बन लेकर ही वाचक ने वैशेषिक सूत्रों का उपयोग किया है, तथापि अपनी परम्परा की वृष्टि से उनका द्रव्य और गुण का लक्षण जितना निर्दोष और पूर्ण है, उतना स्वयं वैशेषिक का भी नहीं है।

बौदों के मत से पर्याय या गुण ही सत् माना जाता है और वेदान्त के मत से पर्यायिवयुक्त द्रव्य ही सत् माना जाता है। इन्हीं दोनों मर्तो का निरास बाचक के द्रव्य और गुण लक्षणों में स्पष्ट है।

उत्तराध्ययन में पर्याय का लक्षण है—"तम्बणं पञ्जवाणं तु उमग्रो श्रम्सिमा भवे।" (२८.६) उभयपद का टीकाकार ने जनपरम्परा के हार्द को पकड़ करके द्रव्य और गुण अर्थ करके कहा है, कि द्रव्य और गुणाश्रित जो हो, वह पर्याय है। किन्तु स्वयं मूलकार ने जो पर्याय के विषय में आगे चलकर यह गाथा कही है-—

<sup>&</sup>lt; "से कि तं तिनामे दब्बणामे, गुजणामे, पज्जवणामें !" अनुयोग सू० १२४।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो, वैशेषिक-उपस्कार १.१.१४,१६ ।

एक्सं च पुरुषं ध संता संठाणनेव च । संत्रोगा म विभागा च पात्रावाणं तु सवतार्ग ।।"

उनमें यह प्रतीन होता है, कि मूलकार को उभयपद से दी या अधिक इन्य अभिन्नेत हैं। इसका मूल गुणों को एकडव्याधित और अनेक इव्याधित ऐसे दी प्रकारों में विभक्त करने वाली किसी प्राचीन परम्पत में हो, तो आदचर्य गहीं। वैसेषिक परम्पत में भी गुणों का ऐसा विभाजन देशा जाना है—संवीणविभागित्विद्युवस्त्वास्वीत्रेकाधिनाः।" प्रसम्बन गुणानिस्त्रणः।

पर्याय का उक्त भागिमक नक्षण मनी प्रकार के वर्षायों को बगस्त नहीं करना । किन्तु इनना ही सूचित करना है, कि उनम इध्याधित की पुण कहा नहीं जाना, उमें तो पर्याय कहना चाहिए । अनव्य याचक ने पर्याय का निर्दोष मक्षण करने का यहन किया है । याचक के "भागकर मंत्रान्तरं च पर्याय: ।" (४.३०) इस याच्य में पर्याय के स्वरूप का निर्देश अर्थ और ब्यंजन—राहर दोनों चुट्टियों से हुआ है । किन्तु पर्याय का मक्षण तो उन्होंने किया है कि" "तह्माक परिचामः"। (४.४१) यहीं पर्याय के लिए परिचाम संदर्भ जा प्रयोग साभित्राय है !

मै पहले मह तो बता आया है, कि आगमों में पर्याय के लिए
परिवाम रास्ट का प्रयोग हुआ है। गांग्य और यांगदर्शन में भी परिवाम
सन्द पर्याय अर्थ में ही प्रतिद है। अताएव थायक ने उसी घटर को
नेकर पर्याय का लक्षण प्रशित किया है, और उसकी व्यास्ता में कहा है
कि, "क्षांदिनों प्रयाणां प्रयोक्तानों व गुनातों स्वभाव स्वतस्त्रं परिवास" अर्थात्
प्रमामादि द्वय्य और गुण जिस-जिसस्वभाव में हो जिस-जिस स्प में
आहमलाभ प्राप्त गरते हों, उनका यह स्यभाव या स्वस्त्र परिवाम है.
पर्याय है।

<sup>&</sup>quot;कः पुनरती पर्वायः इत्याह-तद्दभावः परिचामः ।" तस्वायस्ती० पृ० ४४० ।

परिणामों को वाचक ने आदिमान् और अनादि ऐसे दो भेदों में विभक्त किया है 11 प्रत्येक द्रव्य में दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। जैसे जीव में जीवत्व, द्रव्यत्व, इत्यादि अनादि परिणाम हैं और योग और उपयोग आदिमान् परिणाम हैं। उनका यह विश्लेपण जैनागम और इतर दर्शन के मार्मिक अभ्यास का फल है।

# गुण और पर्याय से द्रव्य वियुक्त नहीं:

वाचक उमास्वातिकृत द्रव्य के लक्षण से यह तो फलित हो ही जाता है, कि गुण और पर्याय से रिहत ऐसा कोई द्रव्य हो नहीं सकता। इस बात को उन्होंने अन्यत्र स्पष्ट शब्दों में कहा भी है-"द्रव्यजीव इति गुणपर्यायाव्युक्तः प्रसास्यापितोऽनादिवारिणामिकभावयुक्तो जीव इति।" तत्वार्य-भाष्य १५। गुण और पर्याय से वस्तुतः पृथक् ऐसा द्रव्य नहीं होता, किन्तु प्रज्ञा से उसकी कल्पना की जा सकती है। गुण और पर्याय की विवक्षा न करके द्रव्य को गुण और पर्याय से पृथक् समभा जा सकता है, पर वस्तुतः पृथक् नहीं किया जा सकता। वैशेषिक परिभाषा में कहना हो, तो द्रव्य और गुण-पर्याय अयुतिसद्ध हैं।

गुण-पर्याय से रहित ऐसे द्रव्य की अनुपलव्यि के कथन से यह सो स्पष्ट नहीं होता है, कि द्रव्य से रहित गुण-पर्याय उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं। इसका स्पष्टीकरण बाद के आचार्यों ने किया है।

#### कालदस्य :

जैन आगमों में द्रव्य वर्णन प्रसंग में कालद्रव्य को पृथक् गिनाया गया है<sup>13</sup>, और उसे जीवाजीवात्मक भी कहा है<sup>14</sup>। इससे आगमकाल से

१९ त्रस्वार्यं० ५.४२, से ।

<sup>&</sup>lt;sup>१२</sup> चौवा कर्मग्रन्य पृ० १५७।

<sup>&</sup>lt;sup>९३</sup> भगवती २.१०.१२० । ११.११.४२४ । १३.४.४८२,४८३ ।२४.४ । इत्यादि । प्राजापना पद १ । उत्तरा २८.१० ।

<sup>&</sup>lt;sup>९४</sup> स्थानांग सूत्र ६४ । जीवाभिगम । ४ "किर्मियं भते ! लोएति पबुच्चडु ? गोयमा, पंचरियकाया ।" भगवती १३.४.४८१ । पंचास्तिकाय गा०३. । तत्त्वायं भा० ३.६. ।



हमके अनुभार पुरुषस के अलावा कोई हव्य करो महीं है। अत-एवं मुग्न कम ने पुरुषस का लक्षण यानक ने किया कि "testenmest-क्षण: पुरुषता: ।" (४.२३)। सथा "दाव-कप-गौष्य-गौष-कर्षान-भेद-समहाहाय सपीदोत्रक्तरक।" (४.२४) इन मूत्र में बन्धयादि अनेक नये पदों का भी ममायेश करने उत्तराष्ट्रयन के लक्षण की विशेष पृति की।

पुराल के विषय में पुषक् दो मूत्रों की बगों आवश्यकता है? इसका स्पष्टीकरण करते हुए बाचक ने जो कहा है, उससे उनकी धार्म-निक विद्तेत्वण धक्ति का पता हमें लगता है। उन्होंने कहा है कि---

"स्वर्गादय: परमाणुषु स्कन्धेषु न परिणामजा एव मवन्ति । दाव्यादयस्य स्कन्धेरवेष भवन्ति अनेकनिमित्तादग देत्यत: पृथमकरणम्" तत्त्वार्णभाष्य ४.२ ।

परन्तु द्रव्यों का साधम्यं - वैधम्यं वताते समय उन्होंने जो "रिषण पुरुषता" (५.४) कहा है, वही वस्तुतः पुरुषण का सर्वसंक्षिप्त सक्षण है और दूगरे द्रव्यों से पुरुषल का वैधम्यं भी प्रतिपादित करता है। "रूपिण: पुद्गला:" में रूप शब्द का नया अर्थ है ? इसका उत्तर— "रूपं भूति: मूर्त्याश्रयाश्च स्पर्शादय इति।" (तत्त्वार्थ भा० १.३) इस वानय से मिल जाता है। रूप शब्द का यह अर्थ, बौद्ध धर्म प्रसिद्ध नाम-रूपगत रूप<sup>2</sup> शब्द के अर्थ से मिलता है।

वैशेषिक मन को मूर्त मानकर भी रूप ब्रादि से रहित मानते हैं। उसका निरास 'रूपं मूर्ति:' कहने से हो जाता है।

### इन्द्रिय-निरूपण:

वाचक ने इन्द्रियों के निरूपण में कहा है कि इन्द्रियाँ पाँच ही हैं। पाँच संख्याका ग्रहण करके उन्होंने नैयायिकों के पढिन्द्रियवाद और सांख्यों के एकादक्षेन्द्रियवाद तथा बौद्धों के ज्ञानेन्द्रियवाद का निरास किया है।

# अमूर्त द्रव्यों की एकत्रावगाहना :

एक ही प्रदेश में धर्मादि सभी इब्यों का अस्तित्व कैसे हो सकता है ? यह प्रश्न आगमों में चिंतत देखा गया । पर वाचक ने इसका उत्तर दिया है, कि धर्म-अधर्म आकाश और जीव की परस्पर में वृत्ति और पूदुगल में उन सभी की वृत्ति का कोई विरोध नहीं, वर्षोंकि वे अमुर्त हैं।

ऊपर वर्णित तथा अन्य अनेक विषयों में बाचक उमास्वाति ने अपने दार्शनिक पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। जैसे जीव की नाना प्रकार की शरीरावगहना की सिद्धि, (५.१६), अपवर्द्य और अनपवर्द्य आयुर्पों की योगदर्शन भाष्य का अवलम्बन करके सिद्धि (२.५२)।

### प्रमाण-निरूपण:

इस वात की चर्चा मैंने पहले की है, कि आगम काल में स्वतन्त्र जैनदृष्टि से प्रमाण की चर्चा नहीं हुई है। अनुयोगद्वार में ज्ञान की प्रमाण कह कर भी स्पष्ट रूप से जैनागम में प्रसिद्ध पाँच ज्ञानों को प्रमाण नहीं कहा है। इतना ही नहीं, बिल्क जैनदृष्टि से ज्ञान के प्रत्यक्ष और

<sup>&</sup>lt;sup>३०</sup> "चत्तारि च महाभूतानि चतुनं च महाभूतानं उपादाय रूपं ति दुविधम्पेतं रुपं एकादसविधेन संगह-गच्छति ।" अनिधम्मत्यसंगह ६.१ से ।



इसके अनुवार पुद्कल के अलाया कोई द्रव्य स्वी नहीं है। अग-एव मुस्य रूप से पुद्कल का लक्षण वाचक ने किया कि "testennass" बन्तः पुदक्ताः।"(४.२३)। सथा 'कार-कप्यकीक्ष्य-क्षीय-कंष्यक नेर्क्षक स्वाधि स्वीधीतव्यवस्व।" (४.२४) इस सूत्र में यन्ध्रश्नादि अनेक नेर्क्ष पदीं वा भी समावेश करके उत्तराध्ययन के लक्षण की विशेष पति को ।

पुर्वल के विषय में पृष्ठक दो मुधों की बयों आवरवाला है ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए बालक ने जो सहा है, उसने उननी दार्ध-निक विश्लेषण शक्ति का पड़ा हुमें लगता है। उन्होंने कहा है दि—

"स्वर्धादयः परमाणुपु स्वर्धेषु न परिचामका एवं मयन्ति । शब्दादयरण् स्वरुधेषय भयन्ति अनेवनिमिनास्य स्थयतः पृथवस्यपम्" सन्दर्धिभाष्य ४.२ ।

परन्तु इस्पों का सायक्यं - वंधक्यं बनाते ममय उन्होंने को "रुक्तिक पुरन्तक" (४.४) कहा है, वही वस्तुतः पुर्वक का सर्वेगीधक सक्षान है और दूगरे इस्पों ने पुर्वक का वंधक्यं भी प्रतिपादित करता है। "रूपिण: पुद्गला:" में रूप शब्द का वया अर्थ है ? इसका उत्तर—' "रूपं मृतिः मृत्याश्रयाद्य स्पर्धादय इति।" (तत्त्वार्थ भा० ५.३) इस वाक्ष्य से मिल जाता है। रूप शब्द का यह अर्थ, बौद्ध धर्म प्रसिद्ध नाम-रूपगत रूप<sup>५</sup>° शब्द के अर्थ से मिलता है।

वैशेषिक मन को मूर्त मानकर भी रूप ग्रादि से रहित मानते हैं। उसका निरास 'रूपं मूर्तिः' कहने से हो जाता है।

### इन्द्रिय-निरूपण:

वाचक ने इन्द्रियों के निरूपण में कहा है कि इन्द्रियाँ पाँच ही हैं। पाँच संख्याका ग्रहण करके उन्होंने नैयायिकों के पढिन्द्रियवाद और सांख्यों के एकादशेन्द्रियवाद तथा बौद्धों के झानेन्द्रियवाद का निरास किया है।

## अमूर्त द्रव्यों की एकत्रावगाहना :

एक ही प्रदेश में घर्मादि सभी द्रव्यों का अस्तित्व कैसे हो सकता है? यह प्रश्न आगमों में चिंचत देखा गया। पर वाचक ने इसका उत्तर दिया है, कि धर्म-अधर्म आकाश और जीव की परस्पर में वृत्ति और पुद्गल में उन सभी की वृत्ति का कोई विरोध नहीं, वयोंकि वे अमूर्त हैं।

ऊपर विणित तथा अन्य अनेक विषयों में वाचक उमास्वाति ने अपने दार्शनिक पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है। जैसे जीव की नाना प्रकार की शरीरावगहना की सिद्धि, (५.१६), अपवर्स और अनपवर्स आयुपों की योगदर्शन भाष्य का अवलम्बन करके सिद्धि (२.५२)।

#### प्रमाण-निरूपण:

इस बात की चर्चा मैंने पहले की है, कि आगम काल में स्वतन्त्र जैनदृष्टि से प्रमाण की चर्चा नहीं हुई है। अनुयोगद्वार में ज्ञान को प्रमाण कह कर भी स्वष्ट रूप से जैनागम में प्रसिद्ध पाँच ज्ञानों को प्रमाण नहीं कहा है। इतना हो नहीं, बल्कि जैनदृष्टि से ज्ञान के प्रत्यक्ष और

<sup>&</sup>quot;चत्तारि च महाभ्रुतानि चतुन्ने च महाभ्रुतानं उपादाय रूपं ति दुविधम्पेतं रूपं एकादसविधेन संगह-गन्छति।" अभिधम्मत्यसंगह ६.१ से ।

### २२० भागम-यूग का जैन-दर्शन

इसका उत्तर यों दिया है—पाटनय के अभिप्राय ने शान — अभान का विभाग ही नहीं । सभी साकार उपयोग नान ही हैं। धटनय थुन और फेबल इन दो जानों को ही मानता है। याकों के सब मानों हो थुन का उपयाहक मानकर उनका पृथक परिपायन नहीं करता। इसी दृष्टि से आगम में प्रत्यक्षादि चार को प्रमाण कहा गया है और इसी दृष्टि से अनुमानादि का अन्तर्भाव मति थुन में किया गया है है। प्रमाण और अप्रमाण का विभाग नैगम, संबह और व्यवहार नय के अवनम्बन में होता है, वयोंकि इन सीनों नयों के मत से ज्ञान और अज्ञान दोनों का पृथक अस्तिस्व माना गया है हैं।

### प्रमाण का लक्षण:

वानक के मत से सम्बाकात ही प्रमाण का मधान है। सम्बाध्य की व्याख्या में उन्होंने कहा है, कि जो प्रवस्त अव्यक्तिवारी या गंगत हो, वह सम्बन् हैने। इस लक्षण में नैयाबिकों के प्रथ्यत तथानान हो, वह सम्बन् हैने। इस लक्षण में नैयाबिकों के प्रथ्यत तथानान विशेषन अध्यक्तिवारिविदेशण और उसी को स्वष्ट करने वाला गंगत विशेषन जो अभे जाकर वायविविज्ञत या अविव्यवद म्य ने प्रमान हुआ, आए है, किन्तु उनमें 'म्यवरब्ययसाव' ने स्थान नहीं वाया है। बानक ने कार्मण दारीर को स्व और अध्य दारीरों को उल्लिच में कारण मिन्न करने के लिए आदिरच की स्वप्रप्रकाशकता का दृष्टान्त निया है'। किन्तु जमी दृष्टान्त के यस से ज्ञान की स्वप्रप्रकाशकता को दिशान नहीं की अपनार्थों ने को है, उन्होंने नहीं की।

# जानों का सहनाय और य्यापार :

वानक जगारशानि ने आगमों का अवसम्बन संबर शानी के सहभाव का विचार किया है (१,३१) । उस प्रतंत में एक प्रश्न उद्याग

<sup>10</sup> तावार्य भाग १.३६ व

भ तावार्व था। १.३३ ह

३९ तावाये आ। १.१ ।

<sup>1</sup> अप. र नावार्षे मा ० २.४६ व

है, कि केवलज्ञान के समय अन्य चार ज्ञान होते हैं, कि नहीं ? इस विषय को लेकर आचार्यों में मतभेद था। कुछ आचार्यों का कहना था कि केवलज्ञान के होने पर मत्यादि का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु अभिभव हो जाता है, जैसे मुर्य के उदय से चन्द्र नक्षत्रादि का अभिभव हो जाता है। इस मत को अमान्य करके वाचक ने कह दिया है कि—'क्षयोपज्ञम-ज्ञानि चत्वारि ज्ञानाि पूर्वाणि, क्षयादेव केवलम्। तस्मान्न केविलनः श्रेपाणि ज्ञानािन भवन्ति।'' तत्वार्थ भाष्य १,३१। उनके इस अभिप्राय को आगे के सभी जैन दार्शनिकों ने मान्य रखा है।

एकाधिक ज्ञानों का व्यापार एक साथ हो सकता है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर दिया है, कि प्रथम के मत्यादि चार ज्ञानों का व्यापार (उपयोग) क्रमशः होता है। किन्तु केवल ज्ञान और केवल दर्शन का व्यापार युगपत् हो होता है । इस विषय को लेकर जैन दार्शनिकों में काफी मतभेद हो ग्रया है <sup>3२</sup>।

## मित-श्रुत का विवेक:

नन्दीसूत्रकार का अभिप्राय है कि मिन और श्रुत अन्योन्यानुगतअविभाज्य हैं अर्थात् जहाँ मितजान होता है, वहाँ श्रुतज्ञान, और जहाँ
श्रुतज्ञान होता है, वहाँ मितजान होता ही है 3 । नन्दीकार ने किसी
आचार्य का मत उद्धृत किया है कि—"मद्द पुट्यं जेण सुयं न मई सुयपुव्विया" (सु० २४) अर्थात् श्रुत ज्ञान तो मितपूर्वक है, किन्तु मित
श्रुतपूर्वक नहीं । अतएव मित और श्रुत का भेद होना चाहिए । मित
और श्रुतज्ञान की इस भेद-रेखा को अ मानकर वाचक ने उसे और भी
रपष्ट किया कि—"त्रस्वन्नाविनट्यायंग्राहकं सांप्रतकालविषयं मितजानं
श्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयम्. उत्तपन्नविनष्टासुर्भन्नायंग्राहकमिति।" तस्वायं
भाष्य १,२० । इसी भेदरेखा को आचार्य, जिनभद्र ने और भी पुष्ट किया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> तस्वार्यं भा० १.३१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> ज्ञानबिन्दु—परिचय पृ० ५४।

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> नग्दी सूत्र-२४।

<sup>&</sup>lt;sup>3४</sup> "श्रुतं मतिपूर्वम्" तत्वार्थं १.२० । तत्वार्यभा० १.३१ ।

२२०

इसका उत्तर यों दिया है—शब्दनय के अभिप्राय से ज्ञान-अज्ञान का विभाग ही नहीं। सभी साकार उपयोग ज्ञान ही हैं। शब्दनय थून और कैवल इन दो ज्ञानों को ही मानता है। वाकी के सब जानों को श्रुत का उपग्राहक मानकर उनका पृथक् परिगणन नहीं करता। इसी दृष्टि से आगम में प्रत्यक्षादि चार को प्रमाण कहा गया है और इसी दृष्टि से अनुमानादि का अन्तर्भाव मति श्रुत में किया गया है "। प्रमाण और अप्रमाण का विभाग नैगम, संग्रह और ब्यवहार नय के अवलम्यन से होता है, क्योंकि इन तीनों नयों के मत से ज्ञान और अज्ञान दोनों का पृथक् अस्तित्व माना गया है "।

#### प्रमाण का लक्षण:

वाचक के मत से सम्याजान ही प्रमाण का लक्षण है। सम्याज्ञान की व्याख्या में उन्होंने कहा है, कि जो प्रशस्त अव्यक्तिचारी या संगत हो, वह सम्यग् है । इस लक्षण में नैयायिकों के प्रत्यक्ष लक्षणगत अव्यक्तिचारिविशेषण और उसी को स्पष्ट करने वाला संगत विशेषण जो आगे जाकर वाघविविज्ञित या अविसंवाद रूप से प्रसिद्ध हुआ, आए हैं, किन्तु उसमें 'स्वपरव्यवसाय' ने स्थान नहीं पाया है। वाचक ने कामंण शरीर को स्व और अन्य शरीरों को उत्पत्ति में कारण सिद्ध करने के लिए आदित्य की स्वपरप्रकाशकता का दृष्टान्त दिया है । किन्तु उसी दृष्टान्त के वल से जान की स्वपरप्रकाशकता को सिद्धि, जैसे आगे के आचार्यों ने की है, उन्होंने नहीं की।

# ज्ञानों का सहमाव और व्यापार :

वाचक उमास्वाति ने आगमों का अवलम्बन सेकर आनों के सहभाव का विचार किया है (१,३१)। उस प्रसंग में एक प्रस्त उठाया

२ सत्यायं भा० १.३४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२८</sup> शत्यार्यं भा० १.३४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२९</sup> तत्वार्थ भा० १.१ ।

<sup>5</sup>º तलायं भार २.४६ ।

है, कि केवलज्ञान के समय अन्य चार ज्ञान होते है, कि नहीं? इस विषय को लेकर आचार्यों में मतभेद था। कुछ आचार्यों का कहना था कि केवलज्ञान के होने पर मत्यादि का अभाव नहीं हो जाता, किन्तु अभिभव हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय से चन्द्र नक्षत्रादि का अभिभव हो जाता है। इस मत को अमान्य करके वाचक ने कह दिया है कि—''क्षयोपज्ञम-ज्ञानि चत्वारि ज्ञानानि पूर्वाणि, क्षयादेव केवलम्। तस्मान्न केवलिनः शेपाणि ज्ञानानि भवन्ति।'' तत्वार्य भाष्य १,३१। उनके इस अभिन्नाय को आगे के सभी जैन दार्यनिकों ने मान्य रखा है।

एकाधिक ज्ञानों का व्यापार एक साथ हो सकता है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर दिया है, कि प्रथम के मत्यादि चार ज्ञानों का व्यापार (उपयोग) क्रमज्ञः होता है। किन्तु केवल ज्ञान और केवल दर्शन का व्यापार युगपत् ही होता है<sup>31</sup>। इस विषय को लेकर जैन दार्शनिकों में काफी मतभेद हो गया है<sup>32</sup>।

## मित-श्रुत का विवेक:

नन्दीसूत्रकार का अभिप्राय है कि मिन और श्रुत अन्योग्यानुगतअविभाज्य हैं अर्थात जहां मितज्ञान होता है, वहां श्रुतज्ञान, और जहां
श्रुतज्ञान होता है, वहां मितज्ञान होता ही है 3 । नन्दीकार ने किसी
आचार्य का मत उद्धृत किया है कि—"मइ पुट्यं जेण सुयं न मई सुयपुव्विया" (सू० २४) अर्थात् श्रुत ज्ञान तो मितपूर्वंक है, किन्तु मित
श्रुतपूर्वंक नहीं । अतएव मित और श्रुत का भेद होना चाहिए । मित
और श्रुतज्ञान की इस भेद-रेखा को 3 मानकर वाचक ने उसे और भी
गप्ट किया कि—"त्रस्पन्नाविनष्टार्यग्राहकं सांश्रतकालविषयं मितज्ञानं
श्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयम्. उत्पन्नविनष्टानुरुषन्नार्यंग्राहकमिति ।" तस्वायं
भाष्य १,२० । इसी भेदरेखा को आचार्यं, जिनभद्र ने और भी पुट्ट किया है ।

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> तत्वार्य भा० १.३१।

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> ज्ञानबिन्दु—परिचय पृ० ५४।

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> नन्दी सुत्र २४।

<sup>&</sup>lt;sup>3४</sup> "श्रुतं मतिपूर्वम्" तत्वार्यं १.२० । तत्वार्यभा० १:३१ ।

दृष्टान्त द्वारा कराया गया है। वाचक ने अवग्रहादि मितभेदों का लक्षण कर दिया है और पर्यायवाचक शब्द भी दे दिए हैं। ये पर्यायवाचक शब्द एक ही अर्थ के वोधक हैं, या नाना अर्थ के ? इस विषय को लेकर टीक्नकारों में विवाद हुआ है। उसका मूल यही मालूम होता है, कि मूलकार ने पर्यायों का संग्रह करने में दो वातों का ध्यान रखा है। वे मे हैं—समानार्थक शब्दों का संग्रह करना और सजातीय ज्ञानों का संग्रह करने के लिए तद्वाचक शब्दों का संग्रह भी करना। प्रर्थ-पर्याय और ध्यान्त्रजन-पर्याय दोनों का संग्रह किया गया है।

यहाँ नन्दी स्त्रीर उमास्वाति के पर्याय शब्दों का तुलनात्मक कोष्ठक देना उपयुक्त होगा—

विना यं लोकानामि न घटते संव्यवहृतिः, समर्था नैवार्थानिधगमियतुं शब्द-रचना। वितण्डा चण्डालो स्पृशति च विवाद-व्यसिननं, नमस्तस्म कस्मैचिदनिशमनेकान्त-महसे॥

\_अनेकान्त-व्यवस्या

४ स्पर्शनेन्द्रियजन्य व्यंजनावग्रह ग्रयावग्रह, ईहा, ग्रवाय ग्रीर धारणा

प्रसनेन्द्रियजन्य

५ घ्राणेन्द्रियजन्य

५ श्रोत्रेन्द्रियजन्य

४ चक्ष्रिन्द्रियजन्य ग्रयीवग्रहादि

४ अनिन्द्रियजन्य अर्थावग्रहादि

मतिज्ञान के एक-सौ ग्रड्सठ भेद :

उक्त अठाईस भेद के प्रत्येक के १. यहु, २. यहूविघ, ३. क्षिप्र, ४. अनिश्रित, ४. असंदिग्ध और ६. ध्रुव ये छह भेद करने से २८४६=१६८ भेद होते हैं।

## मतिज्ञान के तीन-सौ छत्तीस भेद :

उक्त २८ भेद के प्रत्येक के~१. वहु, २. श्रत्प, ३. वहुविष ४. श्रत्पविघ, ५. क्षिप्र, ६. श्रक्षिप्र, ७. श्रनिश्रित, ८. निश्रित, ६. श्रसंदिग्घ, १०. संदिग्घ, ११. श्रुव श्रोर १२. श्रघ्युव ये बाहर भेद करने से २८×१२=३३६ होते हैं।

मितज्ञान के ३३६ भेद के अतिरिक्त वाचक ने प्रथम १६८ जो भेद दिए है, उसमें स्थानांगनिर्दिष्ट अवग्रहादि के प्रतिपक्ष-रहित छही भेद मानने की परम्परा कारण हो सकता है। अन्यथा वाचक के मत से जब अवग्रहादि बह्वादि से इतर होते हैं तो १६८ भेद नहीं हो सकते। २८ के बाद ३३६ ही को स्थान मिलना चाहिए।

इससे हम कह सकते हैं, कि प्रथम अवग्रहादि के यह्नादि भेद नहीं किए जाते थे। जब से किए जाने लगे, केवल छह ही भेदों ने सबं प्रथम स्थान पाया और बाद में १२ भेदों ने।

# अवग्रहादि के लक्षण और पर्याय:

नन्दीसूत्र में मतिज्ञान के ग्रवग्रहादि भेदों का लक्षण तो नहीं किया गया, किन्तु उनका स्वरूपयोध पर्यायवाचक शब्दों के द्वारा और

## नय-निरूपण:

वाचक उमास्वाति ने कहा है, कि नाम आदि निसेषों से न्यस्त जीव आदि तस्यों का अधिगम प्रमाण और नय से करना चाहिए<sup>3</sup>। इस प्रकार हम देखते हैं कि निसेष, प्रमाण और नय मुख्यतः इन तीनों का उपयोग तस्व के अधिगम में है। यही कारण है कि सिद्धतेन आदि सभी दार्शनिकों ने उपायतस्व के निरुषण में प्रमाण, नय और निसेष का विचार किया है।

अनुयोग के मूलढार उपक्रम, निक्षेप अनुगम और नय ये चार हैं उमें ने दार्गनिक युग में प्रमाण, नय और निक्षेप ही का विवेचन मिलता है। नय और निक्षेप ने तो अनुयोग के मूल ढार में स्थान प्राया है, पर प्रमाण स्वतन्त्र ढार न होकर, उपक्रम ढार के प्रमेद रूप से आया हैं उ

अनुयोगद्वार के मत से भावप्रमाण तीन प्रकार का है—गुणप्रमाण (प्रत्यक्षादि), नयप्रमाण और संख्याप्रमाण 1 सत्यव तत्त्वतः देखा जाए, तो नय और प्रमाण की प्रकृति एक ही है। प्रमाण और नय का तात्त्विक भेद नहीं है। दोनों वस्तु के ग्राधिगम के उपाय हैं। किन्तु प्रमाण अखण्ड वस्तु के ग्राधिगम का उपाय है और नय सस्त्या के ग्राधिगम का। इसी भेद को लक्ष्य करके जैनदास्त्रों में प्रमाण से नय का पायवय मानकर दोनों का स्वतन्त्र विवेचन किया जाता है । यही कारण है, कि वाचक ने भी 'प्रमाणवर्वर्राधगमः (१ ६) इस सूत्र में प्रमाण से नय का प्रयक्तव्यादान किया है।

अ "एवां च जीवादितत्वानां ययोहिष्टानां नामादिभिन्यत्तानां प्रमाणनयं रियममो भवति ।" तत्वायं भा० १.६

<sup>3°</sup> शतुयोगद्वार सू॰ ५६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> धनुषोग द्वार सु० '७०

<sup>34</sup> बनुयोगद्वार सु० १४६।

४º तत्वार्यमा० टीका० १.६ 1.

#### नय-संख्या :

तत्त्वार्थं सूत्र के स्वोपक्षभाष्य-संमत और तदनुसारी टीका-संमत पाठ के बाधार पर यह सिद्ध है, कि वाचक ने पाँच मूल नय माने हैं "नंगमसंग्रहत्ववहार जुंसूत्रकारवा नयाः" (१.३४)। यह ठीक है, कि ब्रागम में स्पष्टरूप से पांच नहीं, किन्तु सात मूल नयों का उल्लेख है "। किन्तु अनुयोग में शब्द, समिभिक्ट और एवंभूत की सामान्य संज्ञा शब्दनय दी गई है—"तिण्हं सहनपाण" (सू० १४६,१४१)। अतएव वाचक ने अंतिम तीनों को शब्द सामान्य के अन्तर्गत करके मूल नयों की पांच संख्या वतलाई है, सो अनागमिक नहीं।

दार्शनिकों ने जो नयों के अर्थ-नय और शब्द-नय<sup>83</sup> ऐसे दो विभाग किए हैं, उसका मूल भी इस तरह से आगम-जितना पुराना है, क्योंकि आगम में जब अंतिम तीनों को शब्द-नय कहा, तब अर्थात् सिद्ध हो जाता है, कि प्रारम्भ के चार अर्थ-नय हैं।

वाचक ने दाब्द के तीन भेद किए है-सांप्रत, समिभहंढ़ श्रीर एवंभूत । प्रतीत होता है, कि शब्द सामान्य से विशेष शब्द नय को पृथक् करने के लिए वाचक ने उसका सार्थक नाम सांप्रत रक्षा है।

#### नय का लक्षण:

अनुयोगद्वार सूत्र में नय-विवेचन दो स्थान पर आया है। अनु-योग का प्रथम मूल द्वार उपकम है। उसके प्रभेद रूप से नय-प्रमाण का विवेचन किया गया है, तथा अनुयोग के चतुर्थ मूलद्वार नय में भी नय-वर्णन है। नय-प्रमाण वर्णन तीन दृष्टान्तों द्वारा किया गया है—प्रस्थक,

४१ दिनम्बर पाठ के प्रमुक्तार सूत्र ऐसा है-"नैगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशास्त्रसम-भिरुदेवस्थाता नयाः।"

४२ सनुयोगद्वार सू० १५६। स्थानांग सू० ५२२।

४३ प्रमाज न० ७.४४,४५ ।

## नय-निरूपण:

वाचक उमास्वाति ने कहा है, कि नाम आदि निलेपों से न्यस्त जीव ग्रादि तस्त्रों का ग्रधिगम प्रमाण ग्रीर नय से करना चाहिए<sup>3</sup>। इस प्रकार हम देखते हैं कि निलेप, प्रमाण ग्रीर नय मुख्यतः इन तीनों का उपयोग तस्त्र के ग्रधिगम में है। यही कारण है कि सिद्धमेन आदि सभी दार्शनिकों ने उपायतस्त्र के निरूपण में प्रमाण, नय ग्रीर निलेप का विचार किया है।

अनुयोग के मूलद्वार उपक्रम, निक्षेप अनुगम और तथ ये पार हैं<sup>3</sup> । इनमें ने दार्शनिक युग में प्रमाण, नय और निक्षेप ही का विवेचन मिलता है। नय और निक्षेप ने तो अनुयोग के मूल द्वार में स्थान पाग है, पर प्रमाण स्वतन्त्र द्वार न होकर, उपक्रम द्वार के प्रभेद रूप में आया है<sup>35</sup>।

अनुयोगद्वार के मत से भावप्रमाण तीन प्रकार का है-गुणप्रमाण (प्रत्यक्षादि), नयप्रमाण धौर संस्थाप्रमाण 1 अत्वत्व तत्त्वतः देखा जाए, तो नय और प्रमाण की अकृति एक ही है। प्रमाण और नय का तात्त्विक भेद नहीं है। दोनों वस्सु के अधिगम के उपाय हैं। किन्तु प्रमाण अखण्ड वस्तु के अधिगम का उपाय है और नय वस्त्वेद के अधिगम का। इसी भेद को लक्ष्य करके जैनदाहिनों में प्रमाण से नय का पायव्य मानकर दोनों का स्वतन्त्र विवेचन किया जाता है 1 यही कारण है, कि वाचक ने भी 'प्रमाणनवंदिकामः (१ ६) इस मूत्र में प्रमाण से नय का पृथक्तुप्रादान किया है।

अः "पूर्वा च ओवादितस्थान। यथोहिष्टानो नामादिभिन्यस्ताना प्रमाणनयै प्राचनामे भवति ।" तस्यायं भा० १.६

<sup>3°</sup> अनुयोगद्वार सू० ५६ ।

<sup>34</sup> धनुयोग द्वार सू॰ ७०

उर सन्योगद्वार शुः १४६।

४º तत्वार्पमा० टीका० १.६ 1.

### नय-संख्याः

तत्त्वार्थं सुत्र के स्वोपज्ञभाष्य-संगत और तदनुसारी टीका-संगत पाठ के आधार पर यह सिद्ध है, कि वाचक ने पाँच मूल नय माने हैं "नैगमसंप्रह्व्यवहारजूँ सुत्रक्षव्य नयाः" (१.३४)। यह ठीक है, कि आगम् में स्पष्टरूप से पांच नहीं, किन्तु सात मूल नयों का उल्लेख है "। किन्तु अनुपोग में शब्द, समिभिक् और एवंभूत की सामान्य संज्ञा ज्ञव्यम दी गई है—"तिण्हं सहन्वाणं" (सू० १४८,१५१)। अतएव वाचक ने अंतिम तीनों को शब्द सामान्य के अन्तर्गत करके मूल नयों की पांच संख्या वतलाई है, सो अनागमिक नहीं।

दार्शनिकों ने जो नयों के अर्थ-नय और शब्द-नय<sup>33</sup> ऐसे दो विभाग किए हैं, उसका मूल भी इस तरह से आगम जितना पुराना है, क्योंकि आगम में जब अंतिम तीनों को शब्द-नय कहा, तब अर्थात् सिद्ध हो जाता है, कि प्रारम्भ के चार अर्थ-नय हैं।

वाचक ने शब्द के तीन भेद किए है-सांप्रत, समिभिरूंढ़ और एवंभूत । प्रतीत होता है, कि शब्द सामान्य से विशेष शब्द नय को पृथक् करने के लिए वाचक ने उसका सार्थक नाम सोप्रत रखा है।

#### नय का लक्षण:

त्रनुयोगद्वार सूत्र में नय-विवेचन दो स्थान पर आया है। अनु-'योग का प्रथम मूल द्वार उपक्रम है। उसके प्रभेद रूप से नय-प्रमाण का विवेचन किया गया है, तथा अनुयोग के चतुर्थ मूलद्वार नय में भी नय-वर्णन है। नय-प्रमाण वर्णन तीन दृष्टान्तों द्वारा किया गया है—प्रस्थक,

री विगम्बर पाठ के अनुसार सूत्र ऐसा है-"नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसम-भिरुवेदम्भुता नयाः।"

<sup>&</sup>lt;sup>४२</sup> मनुयोगद्वार सु० १५६ । स्पानांग सु० ५२२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>¥3</sup> प्रमाण न० ७.४४,४५ ।

वसित '' और प्रदेश (अनुयोग सू० १४८) । किन्तु यहाँ नयों का सक्षण नहीं किया गया । मूल नयद्वार के प्रसंग में सूत्रकार ने नयों का लक्षण किया है । सामान्य-नय का नहीं ।

उन लक्षणों में भी अधिकांश नयों के लक्षण निक्कि का आश्रय लेकर किए गए हैं। सूत्रकार ने सूत्रों की रचना गद्य में की है, किन्तु नयों के लक्षण गाया में दिए हैं। प्रतीत होता है, कि अनुयोग मे भी प्राचीन किसी आचार्य ने नय-लक्षण की गायाओं की रचना की होगी। जिनका संग्रह अनुयोग के कर्त्ता ने किया है।

वाचक ने नय का पदार्थ-निरूपण निरुक्ति और पर्याय का आध्यय लेकर किया है—

"जीवादीन् पदार्थान् नयन्ति प्रान्तुवन्ति कारयन्ति सापयन्ति निर्वर्तपन्ति निर्मात-यन्ति उपलम्भयन्ति व्यञ्जवन्ति इति नयाः ।" (१:३४)

जीव ग्रादि पदार्थों का जो बोध कराए, वह नय है।

वाचक ने आगमिक उक्त तीन दृष्टान्तों को छोड़कर पट के दृष्टान्त से प्रत्येक नय का स्वरूप स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं, विल्क आगम में जो नाना पदार्थों में नयावतारणा की गई है, उनमें प्रवेश कराने की दृष्टि से जीव, नोजीव, अजीव, नोअजीव इन सब्दों का प्रत्येक नय की दृष्टि में क्या अर्थ है, तथा किस नय की दृष्टि से फितने जान अजान होते हैं, इसका भी निरूपण किया है।

# नृतन चिन्तन :

े नियों के लक्षण में अधिक स्पष्टता और विकास तस्वार्थ में है, यह तो अनुयोग और तस्वार्थगत नयों के लक्षणों की तुलना करने वाले से छिपा नहीं रहता। किन्तु योचक ने नय के यिषय में जो विशेष विचार उपस्थित किया, जो संभवतः आगमकाल में नहीं हुआ या, यह

रह प्रो॰ चक्रवर्ती ने स्वाहारमंबरोगत (का॰ २८) निनयन ह्यान्त का सर्व किया है-House-uillding (पंचात्तिकाय प्रस्तावना पु॰ ४४) किन्तु बसका वसति ने मतलब है। भीर उसका विवरंग जो बनुयोग में है, उसते स्पष्ट है कि भी॰ चक्रवती का सर्व आगत है।

तो यह है, कि क्या नय वस्तुतः किसी एक तत्त्व के विषय में तन्त्रान्तरीयों के नाना मतवाद हैं, या जैनाचार्यों के ही पारस्परिक मतभेद को व्यक्त करते हैं \*\* ?

इस प्रक्त के उत्तर से ही नय का स्वरूप वस्तुतः क्या है, या वाचक के समयपर्यंन्त नय-विचार की व्याप्ति कहाँ तक थी? इसका पता लगता है। वाचक ने कहा है, कि नयवाद यह तन्त्रान्तरीयों का वाद नहीं है और न जैनाचार्यों का पारस्परिक मतनेद। किन्तु वह तो "ज्ञेयस्य तु भ्रयंस्याध्यवसायान्तराणि एतानि।" (१,३५) है। ज्ञेय पदार्थ के नाना अध्यवसाय हैं। एक ही अर्थ के विषय में भिन्न-भिन्न प्रपेक्षाओं से होने वाले नाना प्रकार के निर्णय हैं। ऐसे नाना निर्णय नय-भेद से किस प्रकार होते हैं, इसे दृष्टान्त से वाचक ने स्पष्ट किया है।

एक ही अर्थं के विषय में ऐसे अनेक विरोधी निर्णय होने पर क्या विप्रतिपत्ति का प्रसंग नहीं होगा? ऐसा प्रश्न उठाकर अनेकान्तवाद के आश्र्य से उन्होंने जो उत्तर दिया है, उसी में से विरोध के शमन या समन्वय का मार्ग निकल आता है। उनका कहना है, कि एक ही लोक को महासामान्य सत् की अपेक्षा से एक; जीव और अजीव के भेद से दो; द्रव्य गुण और पर्याय के भेद से तीन; चतुर्विध दर्शन का विषय होने से चार; पांच अस्तिकाय की अपेक्षा से पांच; छह द्रव्यों को अपेक्षा से छह कहा जाता है। जिस प्रकार एक ही लोक के विषय में अपेक्षा भेद से ऐसे नाना निर्णय होने पर भी विवाद को कोई स्थान नहीं, उसी प्रकार नयाश्रित नाना अध्यवसायों में भी विवाद को अवकाश नहीं है—

"यथैता न विप्रतिपत्तयोऽय चाघ्यवसायस्थानान्तराणि प्तानि, तद्वज्ञयवादाः ।" १,३५ ।

भेद से भिन्न होते हैं। एक ही बस्तु प्रत्यक्षित सार प्रमाणों के द्वारा

<sup>&</sup>quot;किमेते तन्त्रान्तरीया बादिनं, ब्राहोस्वित् स्वतन्त्रा एवं घोवकपक्षप्राहिणो मतिनेवेन विप्रपाविता इति ।"१,३४ ।

भिन्न-भिन्न प्रकार से जानी जाती है। इसमें यदि विवाद की अनवकास है, तो नयवाद में भी विवाद नहीं हो सकता है। यह भी वाचक ने प्रतिपादन किया है—(१.३५)

वाचक के इस मन्तव्य की तुलना न्यायभाष्य के निम्न मन्तव्य से करना चाहिए । न्यायमूत्रगत—संख्यकान्तासिद्धः' (४. १, ४१) की व्याख्या करते समय भाष्यकार ने संख्यकान्तों का निर्देश किया है और वताया है, कि ये सभी संख्याएँ सच हो सकती हैं, किसी एक संस्या का एकान्त युक्त नहीं "—"प्रयोभ संख्यकान्ताः सर्वभेकं सद्यविषयात् । सर्व द्वेधा नित्यानित्यभेदात् । सर्व त्रेषा ज्ञाता ज्ञान केविमिति । सर्व चतुर्धा प्रमाता प्रमाणं प्रमेषं प्रमितिरिति । एवं ययासंभवनन्येऽपि इति।" न्यायमा० ४.१.४१.।

वाचन के इस स्पष्टीकरण में अनेक नये वादों का बीज है—मैसे ज्ञानभेद से अर्थभेद है या नहीं ? प्रमाण-संस्वव मानना योग्यः है, मा विष्लव ? धर्मभेद से धर्मभेद है या नहीं ? सुनय और दुर्णय का भेद, आदि । इन वादों के विषय में बाद के जैन दार्शनिकों ने विस्तार से चर्चा की है ।

वाचक के कई मन्तव्य ऐसे हैं, जो दिगम्बर और स्वेताम्बर दोनों संप्रदायों के अनुकूल नहीं। उनको चर्चा पण्टित श्री मुखलालजी ने तत्वार्य सुत्र के परिचय में को है। अतएव उस विषय में यहाँ विस्तार करना अनावस्थक है। उन्हों मन्तव्यों के आधार पर वाचक को परम्परा का निर्णय होता है, कि वे योपनीय थे। उन मन्तव्यों में दार्गनिक दृष्टि से कोई महत्त्व का नहीं है। अतएव उनका वर्णन करना, महाँ प्रस्तुत भी नहीं है।

भर "ते सान्त्रिमे संस्थेकान्ता यदि विशेषकारितस्य प्रपोत्तविस्तारस्य प्रत्यास्यानेन वर्तनी, प्रत्यकानुभानापानिकरोषानिकपावादा भवन्ति । प्रपाञ्यनुक्रानेन वर्तनी गणान-वर्षकारितोऽपर्तप्रही विशेषकारितस्य अपभेद इति एवं एकान्तर्व बहुतीनि।" न्यापका ४.१.४३.

## आचार्य कुन्दकुन्द की जैन-दर्शन को देन :

वाचक उमास्वाति ने जैन आगिमक तत्त्वों का निरूपण संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम किया है, तो आचार्य कुन्दकुन्द ने आगिमक पदार्थों की दार्शनिक दृष्टि से ताकिक चर्चा प्राकृत भाषा में सर्वप्रथम की है, ऐसा उपलब्ध साहित्य-सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने जैन-तत्वों का निरूपण वाचक उमास्वाति की तरह मुख्यतः आगम के आधार पर नहीं, किन्तु तत्कालीन दार्शनिक विचार-धाराओं के प्रकाश में आगिमक तत्वों को स्पष्ट किया है, इतना ही नहीं, किन्तु अन्य दर्शतों के मन्तव्यों का यत्र-तत्र निरास करके जैन मन्तव्यों की निर्दोपता और उपादेयता भी सिद्ध की है।

वाचक उमास्वाति के तत्त्वार्थ की रचना का प्रयोजन मख्यत: संस्कृत भाषा में सत्र-शैली के ग्रन्थ की आवश्यकता की पुर्ति करना था। तव आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों की रचना का प्रयोजन कुछ दूसरा ही या। उनके सामने तो एक महानु ध्येय था। दिगम्बर संप्रदाय की उपलब्ध जैन आगमों के प्रति अरुचि बढती जा रही थी। किन्तू जब तक ऐसा ही दूसरा साधन आध्यात्मिक भूख को मिटाने वाला उपस्थित न हो, तब तक प्राचीन जैन आगमों का सर्वया त्याग संभव न था। आगमों का त्याग अनेक कारणों " से करना आवश्यक हो गया था, किन्तु इसरे प्रवल समर्थ साधन के अभाव में वह पूर्ण रूप से शक्य न था। इसी को लक्ष्य में रख कर आचार्य कन्दकृत्द ने दिगम्बर संप्रदाय की आध्यात्मिक भूख की मांगके लिए अपने अनेक ग्रन्थों की प्राकृत भापा में रचना की। यही कारण है, कि आचार्य कुन्दकुन्द के विविध ग्रन्थों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र का निरूपण प्राचीन आगमिक शैली में और आगमिक भाषा में पुनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी विविध प्रकार से हुआ है। उनको तो एक-एक विषय का निरूपण करने वाले स्वतन्त्र ग्रन्थ बनाना अभिष्रेत या और समग्र विषयों की संक्षिप्त संकलना करने वाले ग्रन्थ

<sup>\*</sup> विशेष रूप से बहत्रधारण, केवली-कवलाहार और को-मुक्ति बादि के उल्लेख जैन धामभों में थे, जो विशन्बर सम्प्रदाय के धनुकूल न थे।

बनाना भी अभिप्रेत था। इतना ही नहीं, किन्तु आगम के मुख्यः विषयों का यथाशक्य तत्कालीन दार्शनिक प्रकाश में निरूपण भी करना था, जिससे जिलासु की श्रद्धा और बुद्धि दोनों को पर्याप्त मात्रा में संतोष मिल सके।

आचार्य कुन्दकुन्द के समय में अद्वैतवादों की बाढ़-सी आगई थी। औपनिषद ब्रह्माईत के अतिरिक्त शून्याईत और विज्ञानाईत जैसे बाद भी दार्शनिकों में प्रतिष्ठित हो चुके थे। तार्किक और श्रद्धालु दोनों के ऊपर उन अद्वैतवादों का प्रभाव सहज ही में जम जाता था। अतएंव ऐते विरोधी वादों के बीच जैनों के द्वैतवाद की रक्षा करना कठिन था। इसी आवश्यकता में से आचार्य कुन्दकुन्द के निरचय-प्रधान अध्यात्मवाद का जन्म हुआ है। जैन आगमों में निश्चयनय प्रसिद्ध या हो, और निशेषों में भावनिक्षेप भी विद्यमान था। भावनिक्षेप की प्रधानता से निश्यनय का आश्रय लेकर, जैन तत्त्वों के निरूपण द्वारा आचार्य कृन्दकृन्द ने जैन दर्शन को दार्शनिकों के सामने एक नये रूप में उपस्थित किया । ऐसा करने से वेदान्त का अद्वैतानन्द साधकों को और तत्त्वजिज्ञासुओं को जैन दर्शन में ही मिल गया । निरचयनय और भावनिक्षेप का आश्रय मेने पर द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और गुण, धर्म और धर्मी, अवयव और अययवी इत्यादि का भेद मिटकर अभेद हो जाता है। आचार्य कुन्दकून्द को इसी स्रभेद का निरूपण परिस्थितियश करना था ? अतएव उनके प्रन्थों में निश्चम प्रधान वर्णन हुआ है और नैश्चियक आत्मा के वर्णन में ब्रह्मवाद के समीप जैन आत्मवाद पहुँच गया है । आचार कुन्दकुन्द-पृत गुन्यों के अध्ययन के समय जनको इस निरुषय और भावनिद्येष प्रधान दुष्टि को सामने रखने से अनेक गुरियमौ मुनक सकती हैं और आनाप गुन्दकुन्द का तालयं सहज ही में प्राप्त हो सकता है।

अब हम धानायं कुन्दकुन्द के द्वारा भीनत कुछ विषयों का निर्देश करते हैं। कम प्रायः वही रसा है, जो उमास्यति की पर्या में धपनाया है। इससे दोनों की तुलना भी हो जाएगी भीर दार्घनिक विकास का तम भी ध्यान में धा सकेगा।

## प्रमेय-निरूपण:

वाचक की तरह ब्राचार्य कुन्दकुन्द भी तस्व, अर्थ, पदार्थ ब्रीर तस्वार्थ इन शब्दों को एकार्यक मानते हैं । किन्तु वाचक ने तस्वों के विभाजन के अनेक प्रकारों में से सात तस्वों के बी सम्यग्दर्शन के विपयभूत माने हैं, जबिक आचार्य कुन्दकुन्द ने स्वसमयप्रसिद्ध सभी विभाजन प्रकारों को एक साथ सम्यग्दर्शन के विपयरूप से बता दिया है। " उनका कहना है, कि पड़ इब्य, नव पदार्थ, पंच ब्रस्तिकाय और सात तस्व इनकी श्रद्धा करने से जीव सम्यग्दृष्टि होता है।

श्राचार्य कुन्दकुन्द ने इन सभी प्रकारों के श्रालावा श्रपनी श्रोर से एक विभाजन का नया प्रकार का भी प्रवित्त किया। वैशेषिकोंने द्रव्य,गुण श्रीर कर्म की ही अर्थ संज्ञा दी थी (८.२.३)। इसके स्थान में श्राचार्य ने कह दिया, कि अर्थ तो द्रव्य, गुण श्रीर पर्याय ये तीन हैं। "वाचक ने जीव श्रादि सातों तत्त्वों को अर्थ "व कहा है, जबिक श्राचार्य कुन्दकुन्द ने स्वतन्त्र दृष्टि से उपर्युक्त परिवर्धन भी किया है। जैसा मैंने पहले बताया है, जैन श्रागमों में द्रव्य, गुण श्रीर पर्याय तो प्रसिद्ध ही थे। किन्तु श्राचार्य कुन्दकुन्द ही प्रथम हैं, जिन्होंने उनको वैशेषिक दर्शनप्रसिद्ध अर्थ-संज्ञादी।

श्राचार्य कुन्दकुन्द का यह कार्य दार्शनिक दृष्टि से हुआ है, यह स्पप्ट है। विभाग का अर्थ ही यह, है कि जिसमें एक वर्ग के पदार्थ दूसरे वर्ग में समाविष्ट न हों तथा विभाज्य यावत पदार्थों का किसी न किसी वर्ग में समावेश भी हो जाए। इसीलिए आचार्य कुन्दकुन्द ने जैनशास्त्र-प्रसिद्ध अन्य विभाग प्रकारों के अलावा इस नये प्रकार से भी तात्त्विक विवेचना करना उचित समका है।

४८ पंचास्तिकाय गा० ११२, ११६ । नियमसार गा० १६ । दर्शनप्राभृत गा० १६ ।

<sup>े&</sup>lt;sup>४९</sup> तत्त्वार्य सूत्र १.४।

<sup>&</sup>quot;° "छहुब्द राज पदव्या पंचत्यी, सत्त तच्च णिहिट्टा । सहहड ताण सर्व सो सहिद्दी प्रणेयव्यो ॥" दर्शनप्रा० १६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>५९</sup> प्रयचनसार १.८७।

<sup>&</sup>lt;sup>५२</sup> "तस्यानि जीवादीनि वस्यन्ते । त एव चार्याः ।" तस्वार्यभा, १.२ ।

माचार्य कुन्दकुन्द को परमसंग्रहावलम्बी भमेदवाद का समर्थन करना भी इष्ट था। बताव द्रव्य, पर्याय भीर गुण इन तीनों की मर्थ संज्ञा के अलावा उन्होंने केवल द्रव्य की भी भर्थ संज्ञा रही है भीर गुण तथा पर्याय को द्रव्य में ही समाविष्ट कर दिया है। "3

### अनेकान्तवाद :

ष्ठाचार्य ने धागमोपलब्ध भ्रनेकान्तवाद को भीर स्पष्ट किया है भीर प्रायः उन्हों विषयों की चर्चा की है, जो धागम काल में चिंत ये। विशेषता यह है, कि उन्होंने अधिक भार व्यवहार भीर निरुपयावलम्बी पृयक्तरण के ऊपर ही दिया है। उदाहरण के लिए भागम में जहाँ द्रव्य भीर पर्याय का भेद श्रीर धभेद माना गया है, यहाँ भावार्य स्पष्टीकरण करते हैं कि द्रव्य और पर्याय का भेद व्यवहार के आध्य से हैं, जबिक निरुचय से दोनों का अभेद हैं। " आगम में वर्णाद का सद्भाय और किसद्भाव आराम में नानि हैं, उत्पक्त स्पद्धीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं, कि व्यवहार से तो ये सब आत्मा में हैं, निरुचय से नहीं हैं"। आगम में शरीर और आरामा का भेद और अरामा का ऐक्य यह व्यवहार से वा वक्तव्य हैं। इस वियय में आचार्य ने कहा है कि देह और आरामा का ऐक्य यह व्यवहार से गा का वक्तव्य है और दोनों का भेद यह निरुचय नय का वक्तव्य है। "

#### द्रव्य का स्वरूप:

वाचक के 'उत्पादव्ययधीरयपुक्त सत्' 'गुणपर्याययद्यम् और 'तद्भायाव्ययं नित्यम्' इन तीन सूत्रों (४.२६,३०,३७) का सम्मितिन अयं आचायं जुन्दकृत्व के द्रव्य सदाण में है।

> ' सपरिधत्तसहाबेद्युत्पादस्थयपुवत्तसंयुत्तं । गुरावं सपरमायं जं सं बस्वति पुरुवति॥"

—प्रवचन० २.३

<sup>ं &</sup>quot; अ प्रवसन् २,१. १ २.६ से 1

<sup>&</sup>quot; समयमार ७ इत्यादि ।

भ्य समयमार ६१ से।

<sup>&</sup>lt;sup>भई</sup> समयसार ३१, ६६ १

द्रव्य ही जब सत् है, तो सत् और द्रव्य के लक्षण में भेद नहीं होना चाहिए। इसी अभिप्राय से 'सत्' लक्षण और 'द्रव्य' लक्षण अलग अलग न करके एक ही द्रव्य के लक्षण रूप से दोनों लक्षणों का समन्वय ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने कर दिया है। "

## सत्, द्रव्य, सत्ताः

द्रव्य के उक्त लक्षण में जो यह कहा गया है, कि 'द्रव्य अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता' वह 'तद्भावाव्ययं निस्यम्' को लक्ष्य करके है। द्रव्य का यह भाव या स्वभाव क्या है, जो त्रैकालिक है ? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य कुन्दकुन्द ने दिया, कि 'सब्भावो हि सभावो:" स्ववस्स सव्यकालं (प्रवचन० २.४) तीनों काल में द्रव्य का जो सद्भाव है, ग्रस्तित्व है, सत्ता है, वही स्वभाव है। हो सकता है, कि यह सत्ता कभी किसी गुण रूप से कभी किसी पर्याय रूप से, उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य रूप से उपलब्ध हो दी

यह भी माना कि इन सभी में अपने अपने विशेष लक्षण हैं, तथाषि उन सभी का सर्वगत एक लक्षण 'सत्' है हीं ", इस वात को स्वीकार करना ही चाहिए। यही 'सत्' द्रव्य का स्वभाव है। अतएव द्रव्य को स्वभाव से सत् मानना चाहिए। । "

यदि वैशेषिकों के समान द्रव्य को स्वभाव से सत् न मानकर द्रव्यवृत्ति सत्तासामान्य के कारण सत् माना जाए, तव स्वयं द्रव्य असत् हो जाएगा, या सत् से अन्य हो जाएगा। अतएव द्रव्य स्वयं सत्ता है, ऐसा ही मानना चाहिए। १९

<sup>&</sup>quot; वाचक के दोनों लक्षणों को विकल्प से भी द्रव्य के लक्षणरूप से छाजार्य मुन्दकुन्द ने निर्दिष्ट किया है-पंचास्ति० १०।

<sup>&</sup>quot; 'गुणेहि सहपज्जवेहि चित्ते हि " उप्पादन्वयपुर्वते हि' प्रवचन० २.४।

५९ प्रयचन० २.५।

<sup>&</sup>lt;sup>६०</sup> वही २.६।

<sup>&</sup>lt;sup>६९</sup> प्रवचन० २.१३ । २.१८ । १.६१ ।

यही द्रव्य सत्ता एवं परमतत्त्व है। नाना देश और मात में इमी परमतत्त्व का विस्तार है। जिन्हें हम द्रव्य, गुण या पर्याय के नाम में जानते हैं । वस्तुतः द्रव्य में अभाव में गुण या पर्याय तो होते ही नहीं । यही द्रव्य कमशः नाना गुणों में या पर्यायों में परिणत होता रहता है। अतएव वस्तुतः गुण और पर्याय द्रव्य से अनन्य है—द्रव्य रूप ही हैं । यतः परमतत्त्व सत्ता को द्रव्यरूप ही मानना जिनता है।

आगमों में भी द्रव्य और गुण-पर्याय के अभेद का कथन मिलता है, किन्तु अभेद होते हुए भो भेद क्यों प्रतिभासित होता है ? इसका स्पय्टी-करण जिस ढंग से आचार्य कुन्दकुन्द ने किया, यह उनके दार्शनिक अध्य-वसाय का फल है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने अर्थ को परिणमनशील बताया है। परिणम और अर्थ का तादात्म्य माना है। उनका कहना है, कि कोई भी परिणाम इन्य के बिना नहीं, और कोई इन्य परिणाम के बिना नहीं । जिस समय इन्य जिस परिणाम को प्राप्त करता है, उस समय वह इन्य तनमय होता है । इस प्रकार इन्य और परिणाम का अविनासाय बता कर दोनों का तादात्म्य सिद्ध किया है।

आवार्य कुन्दकुन्द ने परमतस्य सत्ता का स्वरूप वताया है कि---

"सत्ता सव्यपयापा सविस्तरचा प्रणंतपञ्जामा। भंतुत्पादपुषता सपश्चित्रसा हवदि एक्सा।"

द्रव्य, गुण और पर्याय का सम्बन्ध :

संसार के सभी अर्थों का समावेग आचार्य कुन्दकुन्द के मत ने

१९ प्रवस्त्र २.११ ।

६३ ध्रवसन २.१% ।

दर समयसार वेदेह ।

<sup>1&#</sup>x27; प्रवस्त्र २.११,१२ । वंबाक E ।

१६ प्रवचन १.१ व ।

<sup>&</sup>lt;sup>६०</sup> प्रवचन० १.८ ।

द्रव्य, गुण और पर्याय में हो जाता है रि । इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध स्या है ? वाचक ने कहा है, कि द्रव्य के या द्रव्य में गुणपर्याय होते हैं (तत्त्वार्थ भाष्य ४,३७) । अतएव प्रक्त होता है, कि यहाँ द्रव्य और गुणपर्याय का कुण्डवदरवत् आधाराधेय सम्बन्ध है, या देड-दंडीवत् स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध है ? या वैशेपिकों के समान समयाय सम्बन्ध है ? वाचक ने इस विषय में स्पष्टीकरण नहीं किया ।

आचार्य कुन्दकुन्द ने इसका स्पष्टीकरण करने के लिए प्रथम तो पृथक्त्व और अन्यत्व की व्याख्या की है—

> "पविभक्तपदेसत्तं पुपत्तानिदि सासणं हि घीरस्स । श्रुण्णतमतब्भावो ण सब्भवं होदि कथमेगं ॥" —प्रवचन० २.१४

, जिन दो वस्तुओं के प्रदेश भिन्न होते-हैं, वे पृथक् कही जाती हैं। किन्तु जिनमें अतद्भाव होता है, अर्थात् वह यह नहीं है, ऐसा प्रत्यय होता है, वे अन्य कही जाती हैं।

द्रव्य गुण और पर्याय में प्रदेश-भेद तो नहीं हैं। अतएव वे पृथक् नहीं कहे जा सकते, किन्तु अन्य तो कहे जा सकते हैं, क्योंकि 'जो द्रव्य हैं वह गुण नहीं' तथा 'जो गुण है वह द्रव्य नहीं' ऐसा प्रत्यय होता है<sup>६९</sup>। इसी का विशेष स्पष्टीकरण उन्होंने यों किया है, कि यह कोई नियम नहीं है, कि जहाँ अत्यन्त भेद हो, वहीं अन्यत्व का व्यवहार हो। अभिन्न में भी व्यपदेश, संस्थान, संख्या और विषय के कारण भेदज्ञान हो सकता है<sup>90</sup>। और समर्थन किया है कि द्रव्य और गुण-पर्याय में भेद व्यवहार होने पर भी वस्तुत: भेद नही। दृष्टांत देकर इस वात को समभाया है कि स्व-स्वाभिभाव सम्बन्ध सम्यन्धियों के पृथक् होने पर भी हो सकता है और एक होने पर भी हो सकता है। जैसे धन और धनी में तथा ज्ञान और

<sup>&</sup>lt;sup>६८</sup> प्रवचन० १.८७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>६९</sup> प्रवचन० २,१६।

<sup>&</sup>lt;sup>७०</sup> पंचास्तिकाय ४२।

उत्पाद और व्यय-बील नहीं माना है। द्रव्य-नय के प्राथान्य ने पव यस्तुदर्शन होना है, तब हम इमी परिणाम पर पहुँचते है।

किन्तु वस्तु केवल द्रव्य अर्थात् गुण-पर्याय शून्य नहीं है, और न स्विभिन्न गुण पर्यायों का अविध्ठानमात्र । वह तो यस्तुतः गुणपर्यायमम है। इम पर्याय-त्रव के प्रायान्य से वस्तु को एकहनता के साय नानाम्य में भो देखते हैं। अनादि-अनन्त्रकाल प्रयाह में उत्पन्न और विनष्ट होने वाल नानागुण-पर्यायों के बीच हम संकलित प्रत्युता भी पाते हैं। यह प्रुवांग कूटन्य न होकर सांस्यसंगत प्रकृति की तरह परिणामीनित्य प्रतीत होता है। यही कारण है। कि आवार्य ने पर्यायों में केवल उत्पाद और व्यय ही नहीं, किन्तु स्थिति भी मानी है<sup>68</sup>।

## सत्कार्यवाद-असत्कार्यवाद का समन्वय :

सभी कार्यों के मूल में एकरून कारण,को मानने वाले दार्थानकों ने, चाहे वे सांस्य हों या प्राचीन वेदान्ती भनु प्रपटन खादि या मध्य-कालीन वरूनभानार्थ प्रादित सत्कार्यवाद को माना है। उनके मत में कार्य अपने-अपने कारण में सन् होता है। तालार्य मह है कि अगत की उदरित नहीं, और मल् का निनास नहीं। इसके विवरीत न्याय येशिक स्रोर पूर्वमीमांगा का मत है, कि कार्य अपने कारण में सन् नहीं होंगा। पहले असल् ऐसा अर्थान् अपूर्व ही उत्पन्न होता है । तालार्य मह हुमा कि असल् की उत्पत्ति और उत्पन्न सन् का विनाम होता है।

आगमों के अभ्यास ने हमने देशा है, कि इस्त भीर पर्याय पूर्णिय में एक ही वस्तु में नित्यानित्या। सिद्ध की गई है। उसी तहन का आश्रय निकर भागायें कुन्दकुन्द ने मत्कायेबाद-परिणामवाद और असत्कायेबाद-भारत्नवाद का समन्वय करने का प्रयत्न निया है। उन्हें। के इक्ष्य-नय का प्रत्या ने कर मन्क्षयेबाद का समर्थन किया है, कि भावरम णित्य भासी परिय सभावस्त उत्यादों। " (पंचा ११) द्रश्यपुटि में

दर प्रवचन० २'१ । पंचा० ११ ।

<sup>&</sup>lt;\* प्रमानमो । प्रस्ता । पृत्र ।

८१ वहीयु० ७३

देखा जाए, तो भाव-चस्तुं का कभी नाश नहीं होता, और अभाव की उत्पत्ति नहीं होती। अर्थात् असत् ऐसा कोई उत्पन्न नहीं होता। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता और जो कुछ उत्पन्न होता है वह द्रव्यात्मक, होने से पहले सर्वथा असत् था, यह नहीं कहा जा सकता। जैसे जीव द्रव्य नाना पर्यायों को धारण करता है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह नष्ट हुआ, या नया उत्पन्न हुआ। अतएव द्रव्यदृष्टि से यही मानना उचित है, कि—"एवं सदो विणासो प्रसदो जीवस्स नित्य उप्पादो।" पंचा० १६।

इस प्रकार द्रव्यदृष्टि से सत्कार्यवाद का समर्थन करके पर्याय-नय के आश्रय से ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने ग्रसत्कार्यवाद का भी समर्थन किया कि "एवं सदो विकासो ग्रसदो जीवस्स होइ उत्पादो ॥" पंचा० ६०। गुण और पर्यायों में उत्पाद और व्यय होते हैं "। ग्रत्यव यह मानना पड़ेगा, कि पर्याय-दृष्टि से सत् का विनाश ग्रीर ग्रसत् की उत्पत्ति होती है। जीव का देव पर्याय जो पहले नहीं या ग्रयात् असत् था, वह उत्पन्न होता है, और सत्—विद्यमान ऐसा मनुष्य पर्याय नष्ट भी होता है।

ग्राचार्यं का कहना है कि यद्यपि ये दोनों वाद अन्योन्य विरुद्ध दिखाई देते हैं, किन्तु नयों के भ्राथय से वस्तुत: कोई विरोध नहीं द

## द्रव्यों का भेद-अभेद :

वाचक ने यह समाधान तो किया कि धमंत्रादि अमूर्त है। अतएव उन सभी की एकत्र वृत्ति हो सकती है। किन्तु एक दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि यदि इन सभी की वृत्ति एकत्र है, वे सभी परस्पर प्रविष्ट हैं, तव उन सभी की एकता क्यों नहीं मानी जाए ? इस प्रश्न का समाधान आचार्य कुन्दकुन्द ने किया, कि छहों द्रव्य अन्योत्य में प्रविष्ट हैं, एक दूसरे को अवकाश भी देते है, इनका नित्य सम्मेलन भी है, फिर भी उन सभी में एकता नहीं हो सकती, व्योंकि वे अपने स्वभाव का

८५ "गुणपज्जएसु भावा उप्पादवये पकुन्वन्ति।" १४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>६६</sup> "इदि निणवरीहि भणिदं प्रक्णोक्णविरुद्धमविरुद्धं ॥" पंचा० ६० । पंचा०

किया जाए, तो यह मूर्त कहा जा सकता है। इस प्रकार नक्षण की निर्दोषता भी घटाई जा सकती है।

## पुद्गल द्रव्य की व्याख्या:

आचार्य ने व्यवहार और निक्चय नय से पुर्गन द्रव्य को तो व्याच्या की है, वह अपूर्व है। उनका कहना है कि निब्चय नय को अभेशा से परमाणु ही पुर्मल-द्रव्य कहा जाना चाहिए और व्ययहार नय की अपेक्षा से स्कन्य को पुर्गल कहना चाहिए<sup>6</sup>।

पूद्गल द्रव्य की जब यह व्याख्या की, तब पूद्गल के गुण और पर्यायों में भी आचार्य को स्वभाव और विभाव ऐसे दो भेद करना धाव-ध्यक हुआ। अत्तएव उन्होंने कहा है, कि परमाणु के गुण स्वाभाविक हैं और स्कन्य के गुण वैभाविक हैं। इसी प्रकार परमाणु का अन्य निरफेश परिणमन स्वभाव पर्याय है और परमाणु का स्कन्य अन्य सापेक्ष होने से विभाव पर्याय है औ

प्रस्तुत में अन्य निरमेक्ष परिणमन को वो स्वभाय-गर्गात कहा गया है, उसका अर्थ इतना ही समक्षता चाहिए, कि यह गरिणमन बान भिन्न निमित्त कारण की अपेक्षा नहीं रसता। गर्गोकि स्वयं आमार्थ कृदकुत्य के मत से भी सभी प्रकार के परिणामों में बान बारण होता ही है।

आगे के दार्शनिकों ने यह निज्ञ किया है, कि किया भी कार्य की निष्पत्ति सामग्री से होती है, किसी एक कारण से नहीं । इसे प्यान में राम कर आचार्य कुन्दकुन्द के उक्त दाखों का अर्थ करना पाहिए।

## पूर्गल स्कन्धः

आचार्य कुटकुट ने स्तन्य के छह भेद बताए हैं, जो बापक के तस्वार्य में तथा आगमों में उस रूप में देने नहीं जाने ।वे छह भेद ये हैं-

र् नियमसार २६ ।

<sup>™</sup> विषयमार २७,२०।

- १. अति स्थूलस्थूल-पृथ्वी, पर्वत आदि ।
- २. स्यूल-पृत, जल, तैल आदि ।
- ३. स्थल सूक्ष्म--छाया, आतप आदि ।
- ४. सूक्ष्म-स्यूल—स्पर्शन, रसन, झाण और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय-भूत स्कन्ध ।
- ५. सुक्षम-कार्मण वर्गणा प्रायोग्य स्कन्ध ।
- इ. अति सूक्ष्म---कार्मण वर्गणा के भी योग्य जो न हों, ऐसे अति सूक्ष्म स्कन्य ।

# परमाणु-चर्चाः

आगम वर्षित द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव परमाणु की तथा उसकी नित्यानित्यता विषयक चर्चाहमने पहले की है। बाचक ने परमाणु के विषय में 'उक्तं च' कह करके किसी के परमाणु लक्षण को उद्धृत किया है, बह इस प्रकार है—

> "कारणमेव तदन्त्वं सुक्ष्मो नित्वश्च भवति परमाणुः । एकरसगन्धवर्णो दिस्पर्शः कार्येलिङ्गश्च ॥"

इस लक्षण में निम्न बातें स्पष्ट हैं-

- १. द्विप्रदेश आदि सभी स्कन्धों का अन्त्यकारण परमाणु है।
- २. परमाणु सूक्ष्म है।
- ३. परमाणु नित्य है।
- ४. परमाणु में एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण, दो स्पर्श होते हैं।
- ५. परमाणु को सिद्धि कार्य से होती है।

इन पांच वातों के अलावा वाचक ने 'भेदारणुः' (४.२७) इस सूत्र से परमाणु की उत्पत्ति भी बताई है। अतएव यह स्पष्ट है, कि बाचक ने परमाणु की नित्यानित्यता को स्वीकार किया है, जो आगम में प्रतिपादित है।

परमाणु के सम्बन्ध में आचार्य कुन्दकुन्द ने परमाणु के उक्त लक्षण को और भी स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं किन्तु उसे दूसरे दार्शनिकों की परिभाषा में समक्षाने का प्रयत्न भी किया है। परमानु है भूल गुणों में शब्द को स्थान नहीं है, तब पुद्गल शब्द रूप कैसे और हह होता है, (पत्रवा० ८६) में इस बात का भी स्पष्टीकरण किया है—

आनाम कुन्दकुन्द के परमाणु लक्षण में निम्न वातें हैं। --

१. सभी स्कन्धों का अंतिम भाग परमाणु है।

२. परमाणु शास्वत है।

३. लशब्द है, फिर भी शब्द का कारण है।

४. अविभाज्य एवं एक है।

५. मूतं है।

६. चतुर्धातु का कारण है और कार्य भी है।

७. परिणामी है।

प्रदेशभेद न होने पर भी यह वर्णजादि को अवकाश देता है।

६. स्कन्यों का कर्ना और स्कंपान्तर से स्कन्य का भेदक है।

१०. काल और संस्था का प्रविभक्ता-व्यवहारिनियामक भी पर-माणु है।

११. एक रस, एक वर्ण, एक गन्ध और दो स्पर्शयुक्त है।

१२. भिन्न होकर भी स्तन्य का पटक है।

१३. भारमगादि है, आरममध्य है, आरमजान्त है।

१४. इन्द्रियापाह्य है।

भाषार्य ने 'यादु खदुकत्सर कारण' (पया० = १) अर्थात पृथ्यी, जल, तेज और यादु ये चार धातुओं का मूल कारण परमाणु है यह कह करके यह साफ कर दिया है, कि जैसा मैदोपिक या धार्माक मानती है, वे धातुएँ मूल नहव नहीं, किन्तु मभी या मूल एक मश्रण परमाणु ही है। आहम-निरूपण:

निश्चय और ध्यवहार-जैन आयमों में आत्माको गरीर ने भिन्न भी कहा है और अभिन्न भी । जीव का बान परिचाम भी माना है और गरेवादि भी, जीव को क्ष्मवर्ण भी कहा है और अवर्ण भी कहा है और

ध संबार हर,हर,हर,हर । निवसतार २४.२७ ।

जीव को निस्य भी कहा है। और अनित्य भी, जीव को अमुर्त कह कर भी उसके नारक आदि अनेक मूर्त भेद बताए हैं। इस प्रकार जीव के शद और अशद दोनों रूपों का वर्णन आगमों में विस्तार से है । कहीं-कहीं द्रव्याधिक-पर्यायाधिक नयों का आश्रय लेकर विरोध का समन्वय भी किया गया है। वाचक ने भी जीव के वर्णन में सकर्मक और अकर्मक जीव का वर्णन मात्र कर दिया है। किन्त आचार्य कन्दकन्द ने आत्मा के आगमोक्त वर्णन को समभने की चावो बना दो है. जिसका उपयोग करके आगम के प्रत्येक वर्णन को हम समफ सकते. हैं कि आत्मा के विषय में आगम में जो अमुक बात कही गई वह किस दिष्ट से है। जीव का जो शृद्ध रूप आचार्य ने बताया है. वह आगम काल में अज्ञात नहीं था। शृद्ध और अशुद्ध स्वरूप के विषय में आगम काल के आचार्यों को कोई भ्रम नही था। किन्तू आचार्य कुन्दकुन्द के आत्मनिरूपण की जो विशेषता है, वह यह है. कि इन्होंने स्वसामयिक दार्शनिकों को प्रसिद्ध निरूपण शैली को जैन आत्मनिरूपण में अपनाया है। दूसरों के मन्तव्यों को, दूसरों की परिभाषाओं को अपने ढंग से अपनाकर या खण्डन करके जैन मन्तव्य को दार्शनिक रूप देने का प्रवल प्रयत्न किया है।

अौपिनपद दर्शन, विज्ञानवाद और शून्यवाद में वस्तु का निरूपण दो दृष्टिओं से होने लगा था। एक परमार्थ-दृष्टि और दूसरी व्यावहारिक दृष्टि। तत्त्व का एक रूप पारमार्थिक और दूसरा सावृतिक विणत है। एक भूतार्थ है तो दूसरा अभूतार्थ। एक अलीकिक है, तो दूसरा लीकिक। एक थुढ़ है, तो दूसरा अगुढ़। एक सूक्ष्म है, तो दूसरा स्पूल। जैन आगम में जैसा हमने पहले देखा व्यवहार और निश्चप ये दो नय या दृष्टियाँ कमशः स्थल—लीकिक और सुश्म-तत्वग्राही मानी जाती रहीं हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द ने आत्मिनिरूपण उन्हीं दो दृष्टियों का आश्रय लेकर किया है। श्रात्मा के पारमाधिक शुद्ध रूपका वर्णन निर्वय नय के आश्रय से और अशुद्ध या लौकिक—स्थूल आत्मा का वर्णन व्यवहार नय के आश्रय से उन्होंने किया है।

१ समय० ६ ते, ३१ ते, ६१ ते । पंचा० १३४ । नियम० ३ ते । मायप्रा० ६४, १४६ । प्रवचन २ २,२,४०,१०० ।

## वहिरात्मा, अन्तरात्मा, एवं परमात्मा :

माण्ड्रयोपनिषद में आत्मा को चार प्रकार का माना है-अक:
प्रज्ञ, विह्प्प्रज्ञ, उभयप्रज्ञ और अवाच्य । किन्तु आचार्म कुन्दगुन्द ने वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन प्रकार वतलाए हैं। ' यास्य
पदार्थों में जो आसक्त है, इन्द्रियों के द्वारा जो अपने युद्ध स्वरूप में भाष्ट
हुआ है, तथा जिसे देह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं, जो घराँर मो ही
आत्मा समभना है, ऐसा विषयमामी मूदात्मा बहिरात्मा है। सांच्यों के
प्राकृतिक, बैकृतिक और दालणिक बच्च का समावेग इसी बाह्यात्मा में
हो जाता है। ''

जिसे भेदजान तो हो गया है, पर कर्मवश सगरीर है और जो कर्मों के नाम में प्रयत्नशीन है, ऐसा मोक्षमार्गाहद अन्तरास्मा है। गरीर होते हुए भी वह समक्ष्या है, कि यह मेरा नहीं, में तो इससे भिन्न है। ध्यान के बल से कर्म-ध्या करके घारमा अपने गुद्ध स्वरूप को जब प्राप्त करता है, तब वह परमारमा है।

### परमात्मवर्णन में समन्वय :

परमारम-वर्णन में आचाम मुन्दनुन्द ने अपनी समस्यय प्रति का परिचय दिया है। अपने काल में स्वयंभू की प्रतिष्ठा को देनकर स्वयंभू हाद का प्रयोग परमारमा के लिए जैनमंगत अर्थ में उन्होंने कर दिया है।"" दतना ही नहीं, किन्तु कर्म-विमुक्त गुद्ध आरमा के लिए जिन, परमेण्डिन, विष्णु, सबुर्म्ब, सुद्ध गृवं परमारमा"। जैसे प्रायो का प्रयोग करके यह सूचित किया है कि तस्यतः देवा जाए, तो परमारमा का स्व

<sup>14</sup> मीलप्राक ४ से । निवमतार १४६ में र

<sup>&</sup>lt;sup>६६</sup> शहरमत्तः ४४ ३

<sup>&</sup>lt;sup>१४४</sup>धवसन+१.१६।

१ भ भागी

परमात्मा के विषय में आचार्य ने जय यह कहा, कि वह न कार्य है और न कारण, तब बौद्धों के असंस्कृत निर्वाण की, वेदान्तियों के ब्रह्ममाव को तथा सांक्यों के कूटस्य-पुरुष मुक्त-स्वरूप की कल्पना का समन्वय उन्होंने किया है। 1002

तत्कालीन नाना विरोधी वादों का सुन्दर समन्वय उन्होंने पर-मात्मा के स्वरूप वर्णन के बहाने कर दिया है। उससे पता चलता है, कि वे केवल पुराने शाइवत और उच्छेदबाद से ही नहीं, बिल्क नबीन विज्ञानाईत और शून्यवाद से भी परिचित थे। उन्होंने परमाहमा के विषय में कहा है---

> "सस्सदमय उच्छेदं भव्यमभव्यं च सुण्णमिदरं च । विण्णाणमविण्णाणं सा वि जुन्तवि स्नसदि सस्भावे॥" —पञ्चा० ३७

यद्यपि उन्होंने जैनागमों के अनुसार आत्मा को काय-परिमाण भी माना है, फिर भी उपनिषद् और दार्शनिकों में प्रसिद्ध आत्मसर्वगतत्व-विभुत्व का भी अपने ढंग से समर्थन किया है, कि-

> ''द्यादा णाणपमाणं णाणं णेयप्यमाणमुद्दिटंट् । णेयं सोयासोयं तम्हा णाणं तु सब्बनयं ।। सब्बनदो जिस्स बसहो सब्बे विय सम्पया जनदि ग्रहा । णाणमयादो य जिलो यिसयादो तस्स ते भणिया ॥''

─-प्रवचन० १-२३,२६

यहाँ सर्वगत शब्द कायम रखकर अर्थ में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, कि ज्ञान या आत्मा सर्वगत है। इसका मतलव यह नहीं, कि ज्ञानी ज्ञेय में प्रविष्ट है, या व्याप्त है, किन्तु जैसे चक्षु अर्थ से दूर रह कर भी उसका ज्ञान कर सकती है, बैसे आत्मा भी सर्व पदार्थों को जानता भर है—प्रवचन० १.२८-३२।

अर्थात् दूसरे दार्शनिकों ने सर्वेगत शब्द का अर्थ, गम धातु गत्यर्थक मानकर सर्वेच्यापक या विभु, ऐसा किया है, जब कि ।

<sup>&</sup>lt;sup>१०२</sup> पंचा० ३६।

₹**१**०

गमधातु को ज्ञानार्थक मानकर सबंगत का अर्थ किया है मर्थज । पद्ध वही . रहा, किन्तु अर्थ जैनाभिष्रेत वन गया १०३ ।

जगत्कतृ त्वः

आचार्य ने विष्णु के जगस्कतृरिव के मन्तव्य का भी समन्वय जैन वृष्टि से करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है, कि ध्यवहार-नय के आश्रय से जैनसंमत जीवकर्तृत्व में और लोकसंमत विष्णु के जगस्कतृत्व में विशेष अन्तर नहीं है। इन दोनों मन्तव्यों को यदि पारमार्थिक माना जाए, तो दोष यह होगा कि दोनों के मत से मोश की कल्पना असंगत ही जाएगी <sup>१०८</sup>।

कर्तृ त्याकत् त्वविवेक :

सांख्यों के मत से आत्मा में कर्तृत्व नहीं "है, वयोंकि उसमें परिणमन नहीं। कर्तृत्व प्रकृति में है, क्योंकि वह प्रसवधमां हैं"। पुरुष वैसा नहीं। तात्पर्य यह है, कि जो परिणमनशील हो, वह कर्ता हो सकता है। वाचार्य कुन्दकुन्द ने भी आत्मा को सांख्यमत के समन्यय की दृष्टि से अकर्ता तो कहा ही है, किन्तु अकर्तृत्व का तात्पर्य जैन दृष्टि में उन्होंने वताया है, कि आत्मा पुद्गल कर्मों का अर्थात अनातम-परिणमन का कर्ता नहीं ""। जो परिणमनशील हो वह कर्ता है। इस सांख्यसंमत व्याप्ति के वल से आत्मा को कर्ता है "" भी कहा है क्योंकि वह परिणमनशील है। सांख्यसंमत आत्मा को कर्ता है " भी कहा है क्योंकि वह परिणमनशील है। सांख्यसंमत आत्मा को कर्ता है " अर्था नहीं। उन्होंने जैनायम प्रसिद्ध आत्मपरिणमन का समर्थन किया है " अरे सांद्यों का निरास करके आत्मा को स्वपरिणामों का कर्ता माना है ""।

<sup>103</sup> योद्धों ने भी विमुत्य का स्वामिमेत, क्रमें किया है, कि "बिमुत्ये पुगर्जान-प्रहाणप्रभावसंप्रता" मध्यानविमागटीका पृ० परे ।

१०६ समयसार ३४०-३४२ ।

१०५ सांख्यका० १६।

११ वही ११।

१°\* समदसार दर्द-दद !

१९८ वही ८६,६८ प्रवचन० । २.६२ से । नियमसार १८ ।

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> प्रवचन १.४६। १.८-से।

<sup>114</sup> समयसार १२८ से ।

कर्तृ त्व की व्यावहारिक व्याक्ष्या लोक प्रसिद्ध भाषा प्रयोग की दृष्टि से होती है, इस वात को स्वीकार करके भी आचार्य ने वताया है कि नैश्चियक या पारमार्थिक कर्तृ त्व की व्याव्या दूसरी हो करना चाहिए। व्यवहार की भाषा में हम आत्मा को कर्म का भी कर्ता कह सकते हैं भे किन्तु नैश्चियक दृष्टि से किसी भी परिणाम या कार्य का कर्ता स्वद्रव्य ही है, पर द्रव्य नहीं भेरे। अतएव आत्मा को ज्ञान ख्रादि स्वपरिणामों का भेरे ही कर्ता मानना चाहिए। ब्रात्मेतर कर्मब्रादि यावत् कारणों को अपेक्षा कारण या निमिन्त कहना चाहिए।

बस्तुतः दार्शनिकों की दृष्टि से जो उपादान कारण है, उसी को आचार्य ने पारमाधिक दृष्टि से कर्ता कहा है और अन्य कारणों को बौद्ध दर्शन प्रसिद्ध हेतु, निमित्त या प्रत्यय शब्द से कहा है।

जिस प्रकार जैनों को ईश्वरकर्त्तस्व मान्य नहीं है, "" उसी प्रकार सर्वया कर्मकर्तृत्व भी मान्य नहीं है। आचार्य की दार्शनिक दृष्टि ने यह दोप देख लिया, कि यदि सर्वकर्तृत्व की जवाववेही ईश्वर से छिनकर कर्म के ऊपर रखी जाए, तो पुरुष की स्वाधीनता खंडित हो जाती है इतना ही नहीं, किन्तु ऐसा मानने पर जैन के कर्मकर्तृत्व में और सांख्यों के प्रकृति कर्तृत्व में भेद भी नहीं रह जाता और आत्मा सर्वथा अकारक-अकर्ता हो जाता है। ऐसी स्थित में हिंसा या अब्रह्मचर्य का दोप आत्मा में न मानकर कर्म में ही मानना पड़ेगा " । अत्तएव मानना यह चाहिए कि आत्मा के परिणामों का स्वयं आत्मा कर्ती है और कर्म अपेक्षा कारण है तथा कर्म के परिणामों में स्वयं कर्म कत्ती है और आस्मा अपेक्षा है ""।

<sup>&</sup>lt;sup>५९९</sup> समयसार १०४,११२-११४।

११२ समयसार ११०,१११।

१९३ समयसार १०७,१०६ ।

११४ समयसार ६६-६६,३३६।

१९५ समयसार ३४०-३४२।

<sup>&</sup>lt;sup>१९६</sup> समयसार ३३६-३७४।

<sup>&</sup>lt;sup>१९७</sup> समयसार ६६-६८, ३३६।

जब तक मोह के कारण से जीव परद्रव्यों को अपना समक्त कर उनके परिणामों में निमित्त बनता है, तब तक संसार-वृद्धि निह्नित है 11%। जब भेदजान के द्वारा अनात्मा को पर समक्तता है, तब वह कमें में निमित्त भी नहीं बनता और उसकी मिक्त अवस्य होती है 11%।

# शुम, अशुम एवं शुद्ध अध्यवसाय :

सांस्यकारिका में कहा है कि धर्म-पुण्य से ऊर्ध्वामन होता है, अधर्म-पाप से अधोगमन होता है, किन्तु ज्ञान से मुक्ति मिसती हैं भै । इसी बात को आचार्य ने जैन-परिभाषा का प्रयोग करके कहा है, कि आत्मा के तीन अध्यवसाय होते हैं—गुभ, बधुभ और घुद्ध । धुभाध्य-वसाय का फल स्वगं है, अधुभ का नरक द्यादि और गुद्ध का मुक्ति है भै । इस मत की न्याय-वैशेषिक के साथ भी तुलना की जा सकती है । उनके मत से भी धर्म और अधर्म ये दोनों संसार के कारण हैं और धर्माधर्म से मुक्त गुद्ध चैतन्य होने पर ही मुक्तिलाभ होता है। भेद यही है, कि वे मुक्त आत्मा को गुद्ध ख्य तो मानते हैं, किन्तु ज्ञानमय नहीं।

#### संसार-वर्णन :

आचार्य कुन्दकुन्द के सन्थों से यह जाना जाता है, कि वे सांस्य दर्शन से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित हैं। जब वे आत्मा के अकतुं त्व आदि का समर्थन करते है <sup>343</sup> तब वह प्रभाव स्पष्ट दिखता है। दतना ही नहीं, किन्तु सांख्यों की ही परिभाषा का प्रयोग करके उन्होंने संसार वर्णन भी किया है। सांख्यों के अनुसार प्रकृति और पुरुष का बन्य ही संसार है। जैनागमों में प्रकृतिबंध नामक बंध का एक प्रकार माना गया है। स्तएव

ו שוציים איים איים איים איים אול ו

भार बही ७६-७६,१००,१०४,३४३।

१२० 'धर्में रामनमूर्ध्वं रामनमयस्ताद्मयस्ययमेषा । ज्ञानेन घापवर्गः" सांह्यका॰ ४४ ।

भाग प्रवचन० १.६,११,१२,१३, २.८६ । समयतार १४४-१६१ ।

१९६ समयसार ८०,८१ दे४८, ।

आचार्य ने अन्य शब्दों की अपेक्षा प्रकृति शब्द की संसार-वर्णन प्रसंग में प्रयुक्त करके सांख्य और जैन दर्शन की समानता की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है—

> "चेदा बु पयिष्टपट्ट' उप्पजिदि विणस्तिष्टि । पप्रश्नी वि चेदप्रट्टु' उपज्जिदि विणस्तिदि ।। एवं बंधी दुण्हेंपि आण्णीण्णपञ्चाण हवे । श्रुप्पणी पप्रश्नीए य संसारी तेण जायदे ॥"

> > -समयसार ३४०-४१

सांख्यों ने पड्यवंषन्याय से प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो सर्ग माना है उसकी तुलना यहाँ करणीय है।

> "पुरुषस्य दर्शनार्यं केवल्यायं तथा प्रधानस्य । पञ्चनव्यवद्वभयोरिष संयोगस्तकृतः सर्गः ।" —सांख्यका० २१

दोष-वर्णन:

संसार-चक की गति रुकने से मोक्षलित्व कैसे होती है, इसका वर्णन दार्शनिक सूत्रों में विविध रूप से आता है, किन्तु सभी का तात्पर्य एक ही है कि अविद्या—मोह की निवृत्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। त्याय-सूत्र के अनुसार मिथ्याज्ञान एवं मोह ही सभी अनर्थों का मूल है। मिथ्या ज्ञान से राग और ड्रेप और अन्य दोष की परम्परा चलती है। दोष से शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है। शुभ से धर्म और अशुभ से अधर्म होता है और जन्म से दु:स्व प्राप्त होता है। यही संसार है। इसके विपरीत जब तत्त्व ज्ञान अर्थात् सम्यज्ञान होता है, तब मिथ्या ज्ञान—मोह का नाश होता है और उसके नाश से उत्तरोत्तर का भी निरोध हो जाता है भे अोर इस प्रकार संसार-चक्र हक जाता है। त्याय-सूत्र में सभी दोषों का समावेश राग, हेप और मोह इन तीनों में भी मोह

<sup>&</sup>lt;sup>१२3</sup> न्यायसू॰ १.१.२ । श्रीर न्यायभा० ।

१२४ न्यायमु० ४.१.३।

२५४

को ही सबसे प्रवल माना है, क्योंकि यदि मीह नहीं तो अन्य कोई दौप उत्पन्न ही नहीं होते 124 । अतएव तत्य ज्ञान से वस्तुत: मोह को निवृत्ति हीने पर संसार निर्मूल हो जाता है। योगसूत्र में क्लेश-दोवों का वर्गीकरण प्रकारान्तर से है<sup>९२६</sup>, किन्तु सभी दोपों का मूल अविद्या— मिथ्या ज्ञान एवं मोह में ही माना गया है<sup>928</sup>। योगसूत्र के अनुसार क्लेशों से कर्मागय-पुण्यापुण्य-धमधर्म होता है १२८ और कर्मागय से उसका फल जाति-देह, आयु और भोग होता है "। यही संसार है। इस संसार-चक को रोकने का एक ही उपाय है, कि भेद-ज्ञान से-विवेक ख्याति से अविद्या का नाश किया जाए । उसी से कैवस्य प्राप्ति होती है<sup>130</sup>।

सांख्यों की प्रकृति त्रिगुणात्मक है "-सत्त्व, रजस् और तमोहप है। दूसरे शब्दों में प्रकृति सुख, दु:ख और मोहात्मक है, अर्थात् प्रोति-राग, अप्रीति-द्वेष और विषाद-मोहात्मक है 192 । सांस्यों ने 173 विषयंप से बन्य-संसार माना है। सांख्यों के अनुसार पांच विपर्यय यही हैं, जो योगसूत्र के अनुसार क्लेश है<sup>136</sup>। तत्व के अभ्यास से जब अविपर्यय हो जाता है, तय केवलज्ञान-भेदज्ञान हो जाता है 134 । इसी से प्रकृति

निवृत हो जाती है, और पुरुष कैवल्य लाभ करता है। बौद्ध दर्शन का प्रतीत्यसमुत्पाद प्रसिद्ध ही है, उसमें भी संसार

चक्र के मूल में अविद्या ही है। उसी अविद्या के निरोध से संसार-चक्र

<sup>&</sup>lt;sup>१२५</sup> "तेवां मोहः पापीयान् नामूबस्येतरोत्पत्तः।" न्यायपू० ४.१.६ ।

१२६ "स्रविद्यास्मितारागर्द्वेषाभिनिवेशाः पञ्च बतेशाः ।"

<sup>&</sup>lt;sup>९२°</sup> "झविद्या क्षेत्रमृत्तरेवाम्" २.४ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१२८</sup> योग० २.१२ ।

१वर यही २.१३।

<sup>&</sup>lt;sup>950</sup> वही० २.२४, २६ ।

<sup>131</sup> सांस्थका व ११।

<sup>&</sup>lt;sup>938</sup> सांस्यका० १२।

<sup>&</sup>lt;sup>933</sup> सांस्थका० ४४ ।

१३४ वही ४७-४८ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१३५</sup> यही ६४ ।

रक जाता है<sup>151</sup>। सभी दोषों का संग्रह बौद्धों ने भी राग, द्वेप और मोह में किया है<sup>139</sup>। बौद्धों ने भी राग द्वेप के मूल में मोह ही को माना है<sup>134</sup>। यही अविद्या है।

जैन आगमों में दोप वर्णन दो प्रकार से हुआ है। एक तो जास्त्रीय प्रकार है, जो जैन कर्म-शास्त्र की विवेचना के अनुकूल है और दूसरा प्रकार लोकादर द्वारा अन्य तैर्विकों में प्रचलित ऐसे दोप-वर्णन का अनुसरण करता है।

कर्म जास्त्रीय परम्परा के अनुसार कपाय और योग ये ही दो वंध हेतु हैं, और उसी का विस्तार करके कभी-कभी मिश्यात्व, अविरित, कपाय और योग ये चार और कभी-कभी इनमें प्रमाद मिलाकर पांच हेतु बताए जाते हैं 131 कपायरहित योग बन्ध का कारण होता नही है, इसीलिए वस्तुत: कपाय हो बन्ध का कारण है। इसका स्पष्ट शब्दों में वाचक ने इस प्रकार निरूपण किया है।

उक्त शास्त्रीय निरूपण प्रकार के अलावा तैष्विक संमत मत को भी जैन आममों में स्वीकृत किया है। उसके अनुसार राग, द्वेप और मोह ये तीन संसार के कारणरूप से जैन आगमों में बताए गए हैं और उनके त्याग का प्रतिपादन किया गया है भे । जैन-संमत कपाय के चार प्रकारों को राग और द्वेप में समन्वित करके यह भी कहा गया है कि राग और दोप ये दो हो दोप है भे । दूसरे दार्शनिकों की तरह यह भी स्वीकृत किया है, कि राग और द्वेप ये भी मूल में मोह है—

<sup>&</sup>lt;sup>१३६</sup> बुद्धवचन पृ० ३०।

१३ वृद्धवचन पू० २२ । समिध्म० ३.५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> बुद्धचचन टि॰ पृ॰ ४।

<sup>&</sup>lt;sup>939</sup> तस्यार्यसूत्र (पं० सुखलाल जी) =.१।

<sup>&</sup>lt;sup>१४°</sup> उत्तराध्ययन २१.२६ । २३ ४३ । २८.२० । २६.७१ । ३७.२,६ ।

भेड़ी 'दोहिं ठाणेंहिं वापकस्मा बंधित। तं जहा—रागेण य दोसेण य। रागे दुबिहें वण्णतें तं जहा माया य लोभे य। दोसे "कोहे या माणे य।" स्या० २० उ०२। प्रतावनावद २३। उत्त० ३०.१।

"रागो य दोसो वि य कम्मबोयं कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति।" उत्तरा० ३२.७।

जैन कर्मशास्त्र के अनुसार मोहनीय कर्म के दो भेद हैं दर्शन-मोह और चारित्र मोह। दूसरे दार्शनिकों ने जिसे अविद्या, अज्ञान, तमसु, मोह या मिथ्यात्व कहा है, यही जैन संमत दर्शनमोह है और दूसरों के राग और द्वेप का अन्तर्भाव जैन-संमत चारित्र मोह में है। जैन संगत ज्ञानावरणीय कर्म से जन्य अज्ञान में और दर्शनान्तर संमत अविद्या मोह या मिथ्याज्ञान में अत्यन्त वैलक्षण्य है, इसका ध्यान रखना चाहिए। वयोंकि अविद्या से उनका तात्पर्य है, जीव को विषयगामी करने वाला मिथ्यात्व या मोह किन्तु ज्ञानवरणीयजन्य अज्ञान में ज्ञान का अभाव गात्र विवक्षित है। अर्थात् दर्शनान्तरीय-अविद्या कदाग्रह का कारण होती है, अनात्मा में आत्मा के अध्यास का कारण बनती है, जब कि जैन-संमत उक्त अज्ञान जानने की अग्नक्ति को सूचित करता है। एक-अविद्या के कारण संसार बढ़ना ही है, जब कि दूसरा-अज्ञान संसार को बढ़ाता ही है, ऐसा नियम नहीं है।

| नीचे दोषों का तुलनात्मक | कोध्डक | दिया | जाता | ŧ |
|-------------------------|--------|------|------|---|
|-------------------------|--------|------|------|---|

| नीचे दं         | ोपों का तुर    | ानात्मक को             | ध्ठक दियाः   | जाता है                     | -     |
|-----------------|----------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| जैन<br>मोहनीय   | नैयायिक<br>दोप | सांस्य<br>गुण विपर्यंय |              | योग यौद्ध<br>गलेश शकुशलहेतु |       |
| १ दर्शन मोह     | मोह            | तमोगुण                 | तमस्<br>मोह् | अविद्या<br>अस्मिना          | मोह   |
| २ चारित्र मो    | ह              |                        |              |                             |       |
| माया }<br>लोभ } | राग            | सत्वगुण                | महामोह       | राग                         | राग   |
| कोष<br>मान्     | डेप            | रजोगुण                 | तामिस        | हुंप                        | हेप   |
|                 |                |                        | अन्धतामि     | स्र अभि                     | निवेश |

आचार्य कुन्दकुन्द ने जैन परिभाषा के अनुसार संसारवर्धक दोषों का वर्णन किया तो है '४९, किन्तु अधिकतर दोषवर्णन सर्वसुगमता की दृष्टि से किया है। यही कारण है, कि उनके ग्रन्थों में राग, द्वेष और मोह इन तीन मीलिक दोषों का वार-वार जिक आता है '63 और मुक्ति के लिए इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए भार दिया गया है।

#### मेद-ज्ञान :

सभी आस्तिक दर्शनों के अनुसार विशेष कर अनात्मा से आत्मा का विवेक करना या भेदजान करना, यही सम्यग्जान है, अमोह है। वौद्धों ने सत्कायदृष्टि का निवारण करके मूढदृष्टि के त्याग का जो उपदेश दिया है, उसमें भी रूप, विज्ञान आदि में आत्म-बुद्धि के त्याग की और ही लक्ष्य दिया गया है। आचार्य कुन्दकुन्द ने भी अपने ग्रन्थों में भेदजान कराने का प्रयत्न किया है। वे भी कहते हैं, कि आत्मा मार्गणास्थान, गुणस्थान, जीवस्थान, नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य, और देव, नहीं है। वह वाल, वृद्ध, और तरुण नहीं है। वह राग द्वेप, मोह नहीं है; क्रोध, मान, माया और लोभ नहीं है। वह कर्म, नोकर्म नहीं है। उसमें वर्ण ग्रादि नहीं है इत्यादि भेदाभ्यास करना चाहिए भाव किया है। उसमें वर्ण ग्रादि नहीं है इत्यादि भेदाभ्यास करना चाहिए विश्व ही पल्लिवत करके आचार्य ने शुद्धात्मस्वरूप का वर्णन किया है।

तत्त्वाभ्यास होने पर पुरुष को होने वाले विशुद्ध ज्ञान का वर्णन सांख्यों ने किया है. कि—

> "एवं तस्याभ्यासाझास्मिन न मे नाहमित्यपरिशेषम् । स्रविपर्ययाहिशुद्ध<sup>\*</sup> केवलमुत्पद्यते ज्ञानम् ॥" —सांस्यका० ६४

<sup>. &</sup>lt;sup>१४२</sup> समयसार रे४,६६,११६,१८४,१८८ । पंचा० ४७,१४७ इत्यादि । नियम-सार ८१ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१४३</sup> प्रवचन १.स४,मम । पंचा० १३४,१३६,१४६,१४३, १४६ । समयसार १६५,१म६,१६१,२०१,३०६,३०७, ३०६,३१० । नियमसार ४७,म० इत्यावि ।

<sup>&</sup>lt;sup>१४४</sup> निवमसार ७०-८३,१०६ । समयसार ६,२२,२४-६० ४२०-४३३ । प्रवचन० २,६६ से ।

द्गी प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द ने भी आतमा और अनातमा, बन्ध और मोश का वर्णन करके साधक को उपदेश दिया है, कि आतमा और यन्ध दोनों के स्वभाव को जानकर जो बन्धन में नहीं रमण करता, वह मुक्त हो जाता है 164 । वड आतमा भी प्रज्ञा के सहारे आतमा और अनातमा का भेद जान लेता है 145 । उन्होंने कहा है—

> "पण्णाए पेतरंश जो चेदा सो ग्रहं तु जिन्ह्यदो । पण्णाए पेतरंश जो वटहा सो ग्रहं तु जिन्ह्यदो ।। पण्णाए पेतरंश जो जारा सो ग्रहं तु जिन्ह्यदो । ग्रवतेसा जे भाग से मञ्क परेति जावस्या।।

-- समयसार ३२४-२७

आतार्य के इस वर्णन में आत्मा के द्रष्ट्रव धीर आतृहव की जो बात कही गई है, वह सांख्य संमत पुरुष के दृष्ट्ख की याद दिलाती है भैं।

## प्रमाण-चर्चाः

आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने अन्यों में स्वतन्त्रभाव से प्रमाण की चर्चा तो नहीं की है। भीर न उमास्वाति की तरह शब्दतः पान ज्ञानों को प्रमाण संज्ञा ही दी है। फिर भी ज्ञानों का जो प्रासंगिक वर्णन है, वह दार्दानिकों की प्रमाणनर्चा से प्रभावित है ही। अतएथ ज्ञानचर्चा को ही। प्रमाणनर्चा मान कर प्रस्तुन में वर्णन किमा जाता है। एतना तो किसी से छिना नहीं रहना, कि वायक उमास्वाति की ज्ञानचर्चा से आनाम कुन्दकुन्द की ज्ञाननर्चा में दार्मनिक विकास की मात्रा अधिक है। यह वात आगे की नर्चा से समस्ट हो सकेंगी।

# .अहैत दृष्टि :

आचार्य कुन्दकुन्द का श्रेष्ठ बन्च ममयसार है। उसमें उन्होंने सत्यों का विवेचन नैदनयिक दृष्टि का अवलम्बन नेकर विया है। सास

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> समयसार ३२१ ।

<sup>.</sup> १४६ वही ३२२।

तिहर सांच्यका० १६,६६।

उद्देश्य तो है-आत्मा के निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन । किन्तु उसी के लिए अन्य तत्वों का भी पारमाधिक रूप बताने का आचार्य ने प्रयत्न किया है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है, कि व्यवहार दृष्टि के आश्रय से यद्यपि आत्मा थ्रीर उसके ज्ञान थ्रादि गुणों में पारस्परिक, भेद का प्रतिपादन किया जाता है. फिर भी निश्चय दृष्टि से उतना ही कहना पर्याप्त है, कि जो ज्ञाता है, वही आत्मा है या ग्रातमा ज्ञायक है, अन्य कुछ नहीं 'भेट । इस प्रकार आचार्य की अभेदगा-मिनी दृष्टि ने ग्रातमा के सभी गुणों का अभेद ज्ञान-गुण में कर दिया है और अन्यत्र स्पष्टतया समर्थन भी किया है, कि संपूर्ण ज्ञान ही ऐकान्तिक सुख है 'भे'। इतना ही नहीं, किन्तु द्रव्य और गुण में अर्थात् ज्ञान और ज्ञानी में भी कोई भेद नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया है 'भेट'। उनका कहना है कि आत्मा कर्ता हो, ज्ञान करण हो, यह बात भी नहीं, किन्तु 'जो जाणदि सो जाणं ण हबदि णाणेण जाणगी ग्रादा।'' प्रवचन० १.३५। उन्होंने आत्मा को हो उपनिपद् की भाषा में सर्वस्व बताया है और उसी का अवलम्बन मुक्ति है, ऐसा प्रतिपादन किया है 'भे'।

आचार्य कुन्दकुष्द की अभेद दृष्टि को इतने से भी संतोप नहीं हुआ। । उनके सामने विज्ञानाद्वैत तथा आत्माद्वैत का आदर्श भीथा। विज्ञानाद्वैत-वादियों का कहना है, कि ज्ञान में ज्ञानाितिरक्त वाह्य पदार्थों का प्रतिभास नहीं होता, स्व का ही प्रतिभास होता है। ब्रह्माद्वैत का भी यही अभिप्राय है, कि संसार में ब्रह्माितिरक्त कुछ नहीं है। अतएव सभी प्रतिभासों में ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है।

इन दोनों मतों के समन्वय की दृष्टि से आचार्य ने कह दिया, कि निश्चय दृष्टि से केवल ज्ञानी आत्मा को ही जानता है, बाह्य पदार्थी

<sup>&</sup>lt;sup>१४८</sup> समयसार ६,७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>१४९</sup> प्रवचन० १.५६,६० ।

<sup>&</sup>lt;sup>९७०</sup> समयसार १०,११, ४३३ पंचा० ४०,४६ देखी प्रस्तावना पृ० १२१, १२२।

<sup>&</sup>lt;sup>१५१</sup> समयसार १६-२१ । नियमसार १४-१०० ।

250

को नहीं "। ऐसा गह करके तो आचार्य ने जैन दर्शन और अद्वेतवाद का अन्तर बहुत कम कर दिया है, और जैन दर्शन को बर्द्धतवाद के निकट रख दिया है।

आचार्य कुन्दकुन्दकृत सर्वज्ञ की उक्त ब्याख्या अपूर्व है और उन्ही के कुछ अनुयायियों तक सीमित रही है। दिगम्बर जैन दार्शनिक अवलं-कादि ने भी इसे छोड़ हो दिया है।

## ज्ञान को स्व-पर-प्रकाशकता:

दार्शनिकों में यह एक विवाद का विषय रहा है, कि जान को स्वप्रकाशक, परप्रकाशक या स्वपरप्रकाशक माना जाए। वाचक ने इस चर्चा को जान के विवेचन में छेड़ा ही नहीं है। संभवतः आचार्य कुन्दकुन्द ही प्रथम जैन आचार्य हैं, जिन्होंने ज्ञान को स्वपरप्रकाशक मान कर इस चर्चा का सूत्रपात जैन दर्शन में किया। आचार्य कुन्दकुन्द के वाद के सभी आचार्यों ने आचार्य के इस मन्तव्य को एक स्वर से माना है।

आचार्य की इस चर्चा का सार नीने दिया जाता है जिगमें उनकी दलीलों का कम ध्यान में भ्रा जाएगा—(नियमसार—१६०-१७०)।

प्रक्त-सदि ज्ञान को परह्रव्यप्रकाशक, दर्शन को धारमा का-स्वहत्य का (जीव का) प्रकाशक और धारमा को स्वपरप्रकाशक माना जाए तो क्या दोप है ? (१६०)

उत्तर—यही दोप है, कि ऐसा मानने पर ज्ञान और दर्गन का अरयन्त बैलक्षण्य होने से दोनों को अरयन्त भिन्न मानना पडेगा। क्योंकि ज्ञान तो परद्रव्य को जानता है, दर्शन नहीं। (१६१)

टूसरी आपत्ति यह है, कि स्वपरप्रकाशक होने से आत्मा तो पर का भी प्रकाशक है। अतएय यह दर्शन से जो कि परप्रकाशक नहीं, भिन्न ही सिद्ध होगा । (१६२)

४४२ "जालादि पस्तिव सत्यं ववहारणदेश वेवती भगरं। केवतशाणी जालदि पस्तिव शियमेण अत्याणं॥" नियमसार १५६

अताएव मानना यह चाहिए, कि ज्ञान व्यवहार-नय से पर-प्रकाशक है, और दर्शन भी तथा आत्मा भी व्यवहार-नय से ही पर-प्रकाशक है, ग्रीर दर्शन भी। (१६३)

किन्तु निदचय-नय की श्रपेक्षा से ज्ञान स्व प्रकाशक है, श्रौर दर्जन भी तथा आत्मा स्वप्रकाशक है, और दर्जन भी है। (१६४)

प्रक्त-पिंद निश्चय नय को ही स्वीकार किया जाए और कहा जाए कि केवल ज्ञानी आत्म-स्वरूप को ही जानता है, लोकालोक को नहीं सब क्या दोप है ? (१६५)

उत्तर—जो मूर्त और अमूर्त को, जीव श्रौर अजीव को, स्व और सभी को जानता है, उसके ज्ञान को अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है और जो पूर्वोक्त सकल द्रव्यों को उनके नाना पर्यायों के साथ नहीं जानता, उसके ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। अतएव यदि एकान्त निरुचय-नय का आग्रह रखा जाए तो केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु परोक्ष ज्ञान होता है, यह मानता पड़ेगा। (१६६—१६७)

प्रक्त-और यदि व्यवहार नय का ही आग्रह रख कर ऐसा कहा जाए कि केवल ज्ञानी लोकालोक को तो जानता है, किन्तु स्वद्रव्य आत्मा को नहीं जानता, तब क्या दोप होगा ? (१६८)

उत्तर—ज्ञान ही तो जीव का स्वरूप है। अतएव पर द्रव्य को जानने वाला ज्ञान स्वद्रव्य ग्रात्मा को न जाने, यह कैसे संभव है और यि ज्ञान स्वद्रव्य ग्रात्मा को नहीं जानता है, ऐसा ग्राग्रह हो, तव यह मानना पड़ेगा, कि ज्ञान जीव स्वरूप नहीं, किन्तु उससे भिन्न है। वस्तुतः देखा जाए, तो ज्ञान ही आत्मा है ग्रीर ग्रात्मा ही ज्ञान है। ग्रतएव व्यवहार और निश्चय दोनों के समन्वय से यही कहना उचित है, कि ज्ञान स्वपरप्रकाशक है और दर्गन भी। (१६६-१७०)

#### सम्यग्जानः

वाचक ने सम्यग्ज्ञान का अर्थ किया है-अव्यभिचारि, प्रशस्त और संगत । किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द ने सम्यग्ज्ञान की जो व्याख्या की है, जसमें दार्शनिक प्रसिद्ध समारोप का व्यवच्छेद प्रभिन्नत है। उन्होंने कहा है—

"संसयविमोहविड्भमविविड्जयं होदि सण्णाणं ॥"

—नियमसार ५१

संगय, विमोह और विश्वम से वर्जित ज्ञान सम्पन्नान है।

एक दूसरी बात भी ध्यान येने योग्य है। विशेषकर बौद्ध ग्रादि
दार्वानकों ने सम्यन्ज्ञान के प्रसंग में हेय ग्रीर उपादेय दादर का प्रयोग किया है। आचार्य कुन्दकुन्द भी हेयोपादेय तत्त्वों के अधिगम की सम्य-फान कहते हैं। "<sup>93</sup>

## स्वमावज्ञान और विमावज्ञान :

वाचक ने पूर्व परम्परा में अनुसार मति, श्रुत, अवधि और मनः
पर्याय जानों को सायोपसामिक और केवल को सायिक जान कहा है।
किन्तु आवार्य कुन्दनुन्द के दर्शन की विद्येपना यह है, कि वे सर्वक्रम
परिभाषा का उपयोग करते हैं। अत्तपन उन्होंने धायोपगिमक जानों के
लिए विभाव जान और सायिक जान के लिए स्वभाव जान-इन मध्यों
का प्रयोग किया है ""। उनकी स्वाद्या है, कि कर्मोपाधिवर्जिन को पर्याव
हों, वे स्वामाविक पर्याव है और कर्मोपाधिवर्जिन हो, वे वैभाविक
पर्याव हैं ""। इन ब्रास्ता के ब्रनुसार शुद्ध आस्मा का जानोपयोग
स्वामावान है और प्रयुद्ध आस्मा का आनोपयोग विभावमान है।

स्रानार्य कुरदकुर ने याचक की तरह प्राचीन आगमी भी व्यवस्था के अनुसार ही जानों में प्रत्यक्षत्य-परीक्षात्व की व्यवस्था की है। पूर्वोक्त स्वपरप्रकाश की चर्चा के प्रसंग में प्रत्यक्ष-परीक्ष ज्ञान की जो व्यास्था दो गई है, यही प्रयमनसार (१.४०.४१,४८-४८, में भी है, किन्तु प्रयमनसार में उक्त व्यास्थाओं को युक्ति में भी गिद्ध परने वा

१९३ "इवियमसायो चार्ण हेयोपादेवतस्वार्ण ।" निवससार ४२ । मुतानाहुर

४ । नियमसार ३**८** ।

भार नियमसार १०,११,१२ ।

१४4 नियमसार १४ I

प्रयत्य किया है। उनका कहना है, कि दूसरे दार्शनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानों की प्रत्यक्ष मानते हैं, किन्तु वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि इन्द्रियाँ तो अनात्मरूप होने से परद्रव्य है। ग्रतएय इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इन्द्रियजन्य ज्ञान के लिए परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है, क्योंकि पर से होने वाले ज्ञान ही को तो परोक्ष कहते हैं भर्द।

## ज्ञप्ति का तात्पर्यः

त्रान से क्षयं जानने का मतलब बया है? क्या क्षान क्षयंक्य हो जाता है क्षयवा क्षान कौर क्षेय का मेद सिट जाता है? या जैता क्षयं का क्षाकार होता है, वैसा क्षाकार क्षान का हो जाता है? या ज्ञान क्षयं में प्रविष्ट हो जाता है? या क्षयं क्षान में प्रविष्ट हो जाता है? या ज्ञान क्षयं में उत्पन्न होता है? इन प्रक्रों का उत्तर क्षाचार्य ने क्षपने टंग से देने का प्रयत्न क्षिया है।

याचार्य का कहना है, कि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है और अयं जेय स्वभाव। अतएव भिन्न स्वभाव होने से ये दोनों स्वतन्त्र हैं एक की वृत्ति दूसरे में नहीं हैं '''। ऐसा कह करके वस्तुतः याचार्य ने यह वताया है, कि संसार में मात्र विज्ञानाहेंत नहीं, वाह्यार्य भी हैं। उन्होंने दृष्टान्त दिया है, कि जैसे चक्षु अपने में रूप का प्रवेश न होने पर भी रूप को जानती है, वैसे ही ज्ञान वाह्यार्थों को विपय करता है ''' । दोनों में विपय-विषयी भावरूप सम्बन्ध को छोड़ कर और कोई सम्बन्ध नहीं है। 'श्रथों में ज्ञान हैं' इसका तात्पर्य बतलाते हुए श्राचार्य ने इन्द्रनील मणि का दृष्टान्त दिया है, और कहा है, कि जैसे दूध के वर्तन में रखा हुआ इन्द्रनील मणि अपनी दीप्ति से दूध के रूप का अभिभव करके उसमें रहता है, वैसे ही ज्ञान भी अर्थों में हैं। तात्पर्य यह है, कि दूध गत मणि स्वयं प्रव्यतः सम्पूर्ण दूध में व्याप्त नहीं है, फिर भी उसकी दीप्ति के कारण समस्त दूध नील वर्ण का दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान सम्पूर्ण वर्ष में द्रव्यतः नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>९५६</sup> प्रवचनसार ४७,४८ ।

<sup>&</sup>lt;sup>९५७</sup> प्रवचन० १२८।

१ प्रवचन० १.२६,२६।

उसमें दार्शनिक प्रसिद्ध समारोप का व्यवच्छेद अभिप्रेत है। रहते कहा है-

"संसयविमोहविडभमविविङ्जयं होदि सण्णाणं ॥"

—तिग्रमसार ५१

संगय, विमोह और विभ्रम से विजित ज्ञान सम्यासान है। एक दूसरी बात भी ध्यान देने योग्य है। विदोपकर बौड पारि दार्शनिकों, ने सम्यक्तान के प्रसंग में हेय और उपादेय गब्द का प्रयोग किया है। आचार्य कुन्दकुन्द भी हेयोपादेय तत्त्वों के अधिगम को सम्य-ग्ज्ञान कहते हैं। भे

# स्वभावज्ञान और विभावज्ञान :

वाचक ने पूर्व परम्परा के अनुसार मित, धुन, अवधि और मन पर्याय ज्ञानों को क्षायोपशमिक और केवल को क्षायिक ज्ञान नहां है। किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द के दर्शन की विशेषता यह है, कि वे गर्थम्म परिभाषा का उपयोग करते हैं। अतएव उन्होंने क्षायोपशमिक तानी है लिए विभाव ज्ञान और क्षायिक ज्ञान के लिए स्वमाव ज्ञान-इन धरों का प्रयोग किया है \* । उनकी व्याख्या है, कि कर्मोपाधिवजित जो पर्याप हों, वे स्वाभाविक पर्याय है और कर्मीपाधिक जो पर्याय हो, ये वैभाविक पर्याय हैं "े। इस व्याह्या के अनुसार चुद्ध आत्मा का झानोप्योग स्वभावज्ञान है और श्रशुद्ध आत्मा को ज्ञानोपयोग विभावज्ञान है।

श्रानार्य कुन्दबुन्द ने बाचक की तरह प्राचीन आगमीं री व्यवस्था के अनुसार ही ज्ञानों में प्रत्यक्षत्व-परोक्षत्व की व्यवस्था की है। पूर्वोक्त स्वपरप्रकाश की चर्चा के प्रसंग में प्रत्यक्ष-परीक्ष कान की की व्याख्या दो गई है, वही प्रयत्तनसार (१.४०.४१,५४-५८, मं भी है, फिन्तु प्रवचनसार में उक्त व्याख्याओं को युक्ति से भी मिद्र करने का

प्रत्यक्ष-परोक्ष :

भारत "अधिगमनायो थाणं हैसोपादेवत च्चाणं ।" निवमसार ३२ । गुस्ताहर

१। निवससार ३८।

<sup>&</sup>lt;sup>१५६</sup> नियममार १०,११,१२ ।

<sup>&</sup>lt;sup>"1</sup> नियमसार १५।

प्रयस्त किया है। उनका कहना है, कि दूसरे दार्शनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानों की प्रत्यक्ष मानते हैं, किन्तु वह प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि इन्द्रियों तो अनात्मरूप होने से परद्रव्य है। ग्रतएव इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इन्द्रियजन्य ज्ञान के लिए परोक्ष जब्द ही उपयुक्त है, क्योंकि पर से होने वाले ज्ञान ही को तो परोक्ष कहते हैं भरा।

## ज्ञित का तात्पर्य :

ज्ञान से इस्थें जानने का मतलब बया है ? बया ज्ञान अर्थक्य हो जाता है अथवा ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाता है ? या जैता अर्थ का आकार होता है, वैसा आकार ज्ञान का हो जाता है ? या ज्ञान अर्थ में प्रविष्ट हो जाता है ? या ज्ञान अर्थ में प्रविष्ट हो जाता है ? या ज्ञान अर्थ में उत्पन्न होता है ? इन प्रदर्भों का उत्तर आखार्य ने अपने दंग से देने का प्रवत्न किया है ।

याचार्य का कहना है, कि ज्ञानी ज्ञान स्वभाव है और अर्थ ज्ञेय स्वभाव। यतएव भिन्न स्वभाव होने से ये दोनों स्वतन्त्र हैं एक की वृत्ति दूसरे में नहीं हैं भि । ऐसा कह करके वस्तुतः व्राचार्य ने यह वताया है, कि संसार में मात्र विज्ञानाईत नहीं, वाह्यार्थ भी हैं। उन्होंने दृष्टान्त दिया है, कि जैसे चक्षु अपने में रूप का प्रवेश न होने पर भी स्वप्नों में विपय-विपयी ज्ञान वाह्यार्थों को विपय करता है भि । वानों में विपय-विपयी भावरूप सम्बन्ध को छोड़ कर और कोई सम्बन्ध नहीं है। 'श्र्यों में ज्ञान है' इसका तात्पर्य चतलाते हुए ब्राचार्य ने दन्द्रनील मणि का दृष्टान्त दिया है, और कहा है, कि जैसे दूध के वर्तन में रखा हुआ इन्द्रनील मणि अपनी दीप्ति से दूध के स्वतंन में रखा हुआ इन्द्रनील मणि अपनी दीप्ति से दूध के स्वतंन में एक्षा हुआ इन्द्रनील स्वण्य अपनी अर्थों में है। तात्पर्य यह है, कि दूध का ति स्वणं कारण समस्त दूध नील वर्ण का दिखाई देता है, किर भी उसकी दीप्ति के कारण समस्त दूध नील वर्ण का दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान सम्पूर्ण अर्थ में द्रव्यतः नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>९५६</sup> प्रवचनमार ४७,५८।

<sup>&</sup>lt;sup>९५७</sup> प्रवचन० १२८।

१ प्रवचन० १.२८,२६।

होना है, तथापि विचित्र राक्ति के कारण अयं को जान लेना है। इसीलिए अयं में जान है, ऐसा कहा जाता है "। इसी प्रकार, यदि प्रयं में जान है, तो जान में भी अयं है, यह भी मानना जिन्त है। क्योंकि यदि ज्ञान में अर्थ नहीं, तो जान किसका होगा " ? इस प्रकार जान और अर्थ का परस्पर में प्रवेश न होते हुए भी विषयविषयोभाव के कारण 'जान' में अर्थ और 'अर्थ में जान' इस व्यवहार को उपपत्ति आचार्य ने व्यवसाई है।

#### ज्ञान-दर्शन का योगपदा :

वानक की तरह आचार कुरदकुर ने भी केवली के जान और दर्शन का योगपद्य माना है। विदेशिता यह है, कि आचार ने योगपद्य के समर्थन में दृष्टान्त दिया है, कि जैसे सूर्य के प्रकाश और ताप गुगपद होते हैं, वैसे ही केवली के ज्ञान और दर्शन का योगपद्य है —

"धुगर्व यट्टइ पाणं केवलणाणिक्स बंतणं तहा विजयर प्यासतापं जह यट्टइ तह मुजेयम्बं ॥" नियमतार १४६ ।

# सर्वन का ज्ञान :

आचार्य कुन्दकुन्द ने अपनी अभेद दृष्टि के अनुरूप निरुत्तय-दृष्टि से सर्वंत की नयी व्यादया की है और भेर-दृष्टि का अथनावन करने वालों के अनुकृत होकर व्यवहार-दृष्टि से सर्वंत की वही व्यारमा की है, जो आगमों में तथा वाचक के तत्वार्य में है। उन्होंने कहा है—

"जावादि प्रसादि सार्वं वयहारणपूर्व देवनी भागे ।

देसतवाणी जाणादि परमहि नियमेग सप्पार्थ ॥" -- नियमगर ११८

ब्यवहार-दृष्टि ने कहा जाता है, कि केवनो सभी दल्यों को जानते हैं, किन्यु परमार्थनः चह आत्मा को ही जानना है।

सर्वज्ञ के ब्यावहारिक ज्ञान की वर्णना करते हुए उन्होंने इस बात को बलपूर्वक कहा है, कि पैकालिक सभी द्रव्यों और पर्योमों का

<sup>&</sup>lt;sup>भर्ग</sup> प्रवद्या० १.३० ।

भा वहा ३१ ।

ज्ञान सर्वज्ञ को ंयुगपद् होता है, ऐसा ही मानना चाहिए <sup>153</sup>,। वयों कि यदि वह त्रैकालिक द्रव्यों और उनके पर्यायों को युगपद् न जानकर कमशः जानेगा, तव तो वह किसी एक द्रव्य को भो उनके सभी पर्यायों के साथ नहीं जान सकेगा <sup>158</sup>। और जब एक ही द्रव्य को उसके अनन्त पर्यायों के साथ नहीं जान सकेगा, तो वह सर्वज्ञ कैसे होगा <sup>159</sup>? दूसरी वात यह भी है, कि यदि अर्थों की अपेक्षा करके ज्ञान कमशः उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाए, तव कोई ज्ञान नित्य, क्षायिक और सर्व-विषयक सिद्ध होगा नहीं <sup>158</sup>। यही तो सर्वज्ञनान का माहात्म्य है, कि वह नित्य त्रैकालिक सभी विषयों को युगपत् जानता है <sup>158</sup>।

किन्तु जो पर्याय अनुत्वन्न हैं और विनष्ट है, ऐसे असङ्क्रूत पर्यायों को केवलज्ञानी किस प्रकार जानता है ? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है, कि समस्त द्रव्यों के सङ्क्रूत और असङ्क्र्यत सभी पर्याय विशेष रूप से वर्तमानकालिक पर्यायों की तरह स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं <sup>१६६</sup>। यही तो उस ज्ञान को दिव्यता है, कि वह अजात और नष्ट दोनों पर्यायों को जान लेता है <sup>१६९</sup>।

#### मतिज्ञान :

आचार कुन्दकुन्द ने मितजान के भेदों का निरूपण प्राचीन परम्परा के अनुकूल अवग्रह आदि रूप से करके ही संतोप नहीं माना, किन्तु अन्य प्रकार से भी किया है। वाचक ने एक जीव में अधिक से अधिक चार ज्ञानों का यौगपद्य मानकर भी कहा है. कि उन चारों का उपयोग तो कमश्रः ही होगा भर्ट। अतएव यह तो निर्वित है, कि वाचक ने

१६१ प्रवचन् १.४७।

<sup>&</sup>lt;sup>९६२</sup> प्रवचन० १.४८।

<sup>&</sup>lt;sup>१६3</sup> वही १.४६।

<sup>&</sup>lt;sup>५६४</sup> वही १.५०।

१९५ वही १.५१।

<sup>&</sup>lt;sup>१६६</sup> प्रवचन० १.३७,३८ ।

११७ वही १.३६।

<sup>&</sup>lt;sup>९२८</sup> तस्वार्थ भा० १.३१ ।

हैं। इसी विषयांस की दृष्टि से ब्यवहार की अभूतायेग्राही कहा गया है और निश्चय की भूनायंग्राही। परन्तु आचार्य इस बात की भी गानते हो हैं, कि विवर्षात भी निर्मूल नहीं है। जीव अनादि काल से निध्यास, अज्ञान और अविरति इन तीनों परिणामों से परिणत होता है 1 इन्हीं परिणामों के कारण यह संसार का सारा विपर्यात है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि हम संसार का अस्तित्व मानते हैं, तो ध्यव-हार नय के विषय का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। बस्तुतः निरचय नय भी तभी तक एक स्वतन्त्र नय है, जब तक उसका प्रतिपक्षी व्यवहार विद्यमान है। यदि व्यवहार नय नहीं, तो निरुप भी नहीं। यदि संग्रार नहीं तो मोक्ष भी नहीं। संसार एवं मोक्ष जैसे परस्पर सापेक्ष है, वैसे ही व्यवहार और निश्चय भी परत्पर सापेक्ष है<sup>988</sup>। आचार्य कुन्दबन्द ने परम तत्व का वर्णन करते हुए इन दोनों नयों की सापेक्षता को ध्यान में रख कर ही कह दिया है, कि वस्तुतः तत्व का वर्णन न निश्चय से हो सकता है, न व्यवहार से। क्योंकि ये दोनों नय अनर्यादिन की, अवाच्य को, गर्यादित और वाच्य बनाकर वर्णन करते हैं। अतएय यस्तु का परम शुद्ध स्वरूप तो पद्मातिकान्त है। यह न व्यवहारमाग्न है और न निरुचयग्राह्य । जैसे जीव को व्यवहार के आथम से यह कहा जाता है, और निश्चय के आश्रम से अबद कहा जाता है। स्पष्ट है, कि जीव में अबद का व्यवहार भी बद की अपेक्षा से हुआ है। अतएप आभाप ने कह दिया, कि यस्तुतः जीय न यद है और न घबढ़, किन्तु पक्षातिवान्त है । यही समयसार है, यही परमारमा है " । व्यवहार नय के निरागरण

१ मायमार हद ।-

१ मन्यसारक सारपर्यंक पूर्व ६७ ।

भाग पदमानदं जीवे एवं तु जान स्वयस्त । पश्लानिकतो पुण भागति जी मो समयागरी ॥'

<sup>---</sup>गमयतार १३२

<sup>&</sup>quot;बीन्नवि नवाल भनियं जागड मनरं तु समयगडिनदी । स बु नवपरणं गिन्हडि स्थिति वि मवपरसारिहीनी ॥"

<sup>--</sup>गमद+ ११३

के लिए निश्चय नय का अवलम्बन है, किन्तु निश्चयनयावलम्बन ही कर्तव्य की इतिश्री नही है । उसके आश्रय से आत्मा के स्वरूप का बोध करके उसे छोड़ने पर ही तत्व का साक्षात्कार संभव है ।

आचार्य के प्रस्तुत मत के साथ नागार्जुन के निम्न मत की तुलना करनी चाहिए—

> "शून्यता सर्वेष्टच्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः। येषां त शन्यतादृष्टिस्तानसाध्यान् यभाषिरे ॥"

> > —माध्य० १३.म

शून्यमिति न यक्तव्यमशून्यमिति या भवेत्। उभयं नोभयं चेति प्रमान्ययं तु कथ्यते॥"

—माध्य० २२.११

प्रसंग से नागार्जु न और श्राचार्य कुन्दकुन्द की एक अन्य बात भी तुलनीय है, जिसका निर्देश भी उपयुक्त है। श्राचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है-

"जह णवि सक्षमणज्जो ग्रणज्जभासं विणा दु गाहेदुं। तह षयहारेण विणा परमत्यवदेसणमसक्कं॥"

—समयसार =

ये ही शब्द नागार्जुन के कथन में भी है—

"नान्यया भाषया म्लेस्छः शक्यो ग्राहियतुं यथा।

न सौकिकमुते लीकः शक्यो ग्राहियतुं तथा।"

—#ight do \$00

आचार्य ने श्रनेक विषयों की चर्चा उक्त दोनों नयों के आश्रय से की है, जिनमें से कुछ ये हैं—ज्ञानश्रादि गुण और आत्मा का सम्बन्ध <sup>१०</sup>८, आत्मा और देह का सम्बन्ध <sup>१०९</sup>, जीव और अध्यवसाय, गुणस्थान आदि सम्बन्ध <sup>९८९</sup>, मोक्षमार्ग ज्ञानादि <sup>९८९</sup>, श्रातमा <sup>१८२</sup>, कर्तू स्व <sup>९८९</sup>, श्रात्मा

१४८ समय० ७,१६,३० से ।

<sup>&</sup>lt;sup>902</sup> समयसार ३२ से ।

<sup>&</sup>lt;sup>960</sup> समयसार ६१ से ।

१८९ पंचा० १६७ से । नियम० ५४ से । दर्शन प्रा० २०।

<sup>&</sup>lt;sup>९८२</sup> समय० ६,१६ इत्यादि; नियम ४६।

१८3 समय० २४,६० धादि; नियम ०१= ।

हैं। इसी विषयोंसे की दृष्टि से व्यविहार की अर्थुतार्थग्रोही कहीं गया है और निश्चय को भूतियंग्राही। परन्तुं अचित्रयं इस बात को भी मानते हो है, कि विपर्यास भी निर्मूल नहीं है। जीव अनादि काल से मिथ्यात, अज्ञान और अविरति इन तीनों परिणामों से परिणतःहोता है<sup>ण्य</sup> । इन्हीं परिणामों के कारण यह संसार का सारा विपर्यास है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि हम संसार का अस्तित्व मानते हैं, तो व्यव-हार नय के विषय का भी अस्तित्व मानना पड़ेगा। वस्तुतः निश्चय नय भी तभी तक एक स्वतन्त्र नय है, जब तक उसका प्रतिपक्षी व्यवहार विद्यमान है। यदि व्यवहार नय नहीं, तो निश्चय भी नहीं। यदि संसार नहीं तो मोक्ष भी नहीं। संसार एवं मोक्ष जैसे परस्पर सापेक्ष हैं, वैसे ही व्यवहार और निश्चय भी परस्पर सापेक्ष है 198 । आचार्य कुन्दकुन्द ने परम तत्व का वर्णन करते हुए इन दोनों नयों की सापेक्षता को ध्यान में रख कर ही कह दिया है, कि वस्तुतः तत्व का वर्णन न निश्चय से हो सकता है, न व्यवहार से। क्योंकि ये दोनों नय अमर्यादित को, अवाच्य को, मर्यादित और वाच्य वनाकर वर्णन करते हैं। सतएव वस्तु का परम शुद्ध स्वरूप तो पक्षातिकान्त है। वह न व्यवहारग्राह्य है और न निश्चयग्राह्य। जैसे जीव को व्यवहार के आश्रय से वद्ध कहा जाता है, और निश्चय के आश्रय से अवद्ध कहा जाता है। स्पष्ट है, कि जीव में अवद्ध का व्यवहार भी वद्ध की अपेक्षा से हुआ है। अतएव आचार्य ने कह दिया, कि वस्तुत: जीव न बद्ध है और न अबद्ध, किन्तु पक्षातिकान्त है । यही समयसार है, यही परमात्मा हैं 🔭 । व्यवहार नय के निराकरण

<sup>&</sup>lt;sup>१७५</sup> समयसार ६६ ।

९७३ समयसार० तात्पर्यं० पृ० ६७ ।

<sup>&</sup>quot;कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं सुजाण णवपकरां। पक्तातिकःतो पुण भण्णवि जो सो समयसारो ॥"

समयसार १

<sup>&</sup>quot;बोज्यति वायास्य भागमं जाणदं भवरं तु समयपदिवद्धो । ण तु णयपक्तां गिण्हिदि किचि वि णयपक्तपरिहीणो ॥" —समय० १४३

के लिए निश्चय नय का अवलम्बन है, किन्तु निश्चयनयावलम्बन ही कर्तव्य की इतिश्री नहीं है। उसके आश्रय से आत्मा के स्वरूप का बोध करके उसे छोड़ने पर ही तत्व का साक्षात्कार संभव है।

आचार्य के प्रस्तुत मत के साथ नागार्जुन के निम्नमत की तुलना करनी चाहिए—

> "शून्यता सर्वेहच्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनैः । येषां तु शून्यतादृष्टिस्तानसाध्यान् यभाषिरे ॥" —साध्य०१३.५

शून्यमिति न यक्तव्यमशून्यमिति या भवेत्। उभयं नोभयं चेति प्रजास्ययं तु कथ्वते॥"

—माध्य० २२.११

प्रसंग से नागार्जु न और ग्राचार्य कुन्दकुन्द की एक अन्य वात भी तुलनीय है, जिसका निर्देश भी उपयुक्त है। ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—

> "जह णवि सक्षमणज्जो ग्रणज्जभासं विणा दु गाहेर्दु । तह वयहारेण विणा परमत्युवदेसणमसक्कं ॥"

—समयसार द

ये ही शब्द नागार्जुन के कथन में भी है—

"नान्यया भाषया स्तेच्छः शययो प्राह्यितुं यथा। न लोकिकमते लोकः शक्यो प्राह्मितं तथा॥"

—माध्य० पुरु ३७०

आचार्य ने ग्रनेक विषयों की चर्चा उक्त दोनों नयों के आश्रय से की है, जिनमें से कुछ ये हैं—ज्ञानग्रादि गुण और आत्मा का सम्बन्ध <sup>भद</sup>, आत्मा और देह का सम्बन्ध <sup>भद</sup>, जीव और अध्यवसाय, गुणस्थान आदि सम्बन्ध <sup>५८°</sup>, मोक्षमार्ग ज्ञानादि <sup>१८९</sup>, ग्रात्मा <sup>१८२</sup>, कर्तृ त्व <sup>१८३</sup>, ग्रात्मा

<sup>&</sup>lt;sup>२७८</sup> समय० ७,१६,३० से ।

<sup>&</sup>lt;sup>१७२</sup> समयसार ३२ से ।

१८° समयसार ६१ से ।

१८१ पंचाः १६७ से । नियमः ५४ से । दर्शन प्राः २०।

<sup>&</sup>lt;sup>९८२</sup> समय० ६,१६ इत्यादि; नियम ४८।

<sup>&</sup>lt;sup>9८3</sup> समय० २४,६० श्रादि; नियम ०१ = ।

द्वात्रिशिकाएँ देखी जाएँ, पद-पद पर सिद्धसेन की प्रतिभा का पाठक को साक्षात्कार होता है। जैन साहित्य की जो न्यूनता थी, उसी की पूर्ति की ओर उनकी प्रतिभा का प्रयाण हुआ है। चिंवत-चर्चण उन्होंने नहीं किया। टीकाएँ उन्होंने नहीं लिखीं, किन्तु समय की गति-विधि को देख कर जैन आगिमक साहित्य से ऊपर उठ कर तर्क-संगत अनेकान्त्वाद के समर्थन में उन्होंने अपना वल लगाया। फलस्वरूप 'सन्मित—तर्क' जैसा शासन-प्रभावक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ।

# सन्मति तर्क में अनेकान्त-स्थापना :

'नागार्जुन, असंग, वसुबन्चु और दिग्नाग ने भारतीय दार्यानिक परम्परा को एक नयी गित प्रदान की है। नागार्जुन ने तहकालीन बौद्ध और वौद्धेतर सभी दार्यनिकों के सामने अपने प्रत्यवाद को उपस्थित करके वस्तु को सापेक्ष सिद्ध किया। उनका कहना था, कि वस्तु न भाव रूप है, न अभाव-रूप, न भावाभाव-रूप, और न अनुभय-रूप। वस्तु को कैसा भी विशेषण देकर उसका रूप वताया नही जा सकता, वस्तु निःस्वभाव है, यही नागार्जुन का मन्तव्य था। असङ्क और वमुबन्ध इन दोनों भाइयों ने वस्तु-पात्र को विज्ञान-रूप सिद्ध किया और वाह्या जड़ पदार्थों का अपलाप किया। वमुबन्धु के शिष्य दिग्नाग ने भी उनज्ञा समर्थन किया और समर्थन करने के लिए बौद्ध दृष्टि से नवीन प्रमाण शास्त्र की भी नींव रखी। इसी कारण से वह बौद्ध न्यायशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसने प्रमाण-शास्त्र के बल पर सभी वस्तुयों की क्षाणिकता के बौद्ध सिद्धान्त का भी समर्थन किया।

बीद विद्वानों के विरुद्ध में भारतीय सभी दार्जनिकों ने अपने— अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए पूरा बल लगाया । नैयायिक वास्त्यायन ने नागार्जुन और अन्य दार्जनिकों का खण्डन करके आत्मा ग्रादि प्रमेयों की भावरूपता और सभी का पार्यक्य सिद्ध किया। मीमांसक शबर ने विज्ञानवाद और शून्यवाद का निरास किया,तथा वेदापौरुपेयता सिद्ध की। वात्स्यायन और शबर दोनों ने बौद्धों के 'सर्व क्षणिकम्' सिद्धान्त की । आलोचना करके आत्मा ग्रादि पदार्यों की नित्यता की रक्षा की। सांस्यों ने भी अपने पक्ष की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। इन सभी को अकेले दिग्नाग ने उत्तर दे करके फिर विज्ञानवाद का समर्थन किया तथा बौद्ध-संमत सर्व वस्तुओं की क्षणिकता का सिद्धान्त स्थिर किया।

ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर पांचवी शताब्दी तक की इस दार्शनिकवादों की पृष्टभूमि को यदि ध्यान में रखें, तो प्रतीत होगा, कि जैन दार्शनिक सिद्धसेन का आविभीव यह एक आकस्मिक घटना नहीं, किन्तु जैन साहित्य के क्षेत्र में भी दिग्नाग के जैसे एक प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान् की आवश्यकता ने ही प्रतिभा-मूर्ति सिद्धसेन को उत्पन्न किया है।

आगमगत अनेकान्तवाद ग्रीर स्याद्वाद का वर्णन पूर्व में हो चुका है। उससे पता चलता है, कि भगवान महाबीर का मानस अनेकान्तवादी था। आचार्यों ने भी अनेकान्तवाद को कैसे विकसित किया, यह भी मैंने वताया है। ग्राचार्य सिद्धसेन ने जब अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के प्रकाश में उपर्यंक्त दार्शनिकों के वाद-विवादों को देखा, तब उनकी प्रतिभा की स्फूर्ति हुई और उन्होंने अनेकान्तवाद की स्थापना का श्रेष्ठ अवसर समभकर सन्मति-तर्क नामक ग्रन्थ लिखा। वे प्रवल वादी तो थे ही। इस वात की साक्षी उनकी वादद्वात्रिशिकाएं (७ और ८) दे रही हैं। अतएव उन्होंने जैन सिद्धान्तों को तार्किक भूमिका पर ले जा करके एक वादी की कुशलता से दार्शनिकों के वीच अनेकान्तवाद की स्थापना की। सिद्धसेन की विशेषता यह है, कि उन्होंने तत्कालीन नाना वादों को सन्मति तर्क में विभिन्न नयवादों में सन्निविष्ट कर दिया । अहैनवादों को उन्होंने द्रव्यार्थिक नय के संग्रहनयरूप प्रभेद में समाविष्ट किया । क्षणिक-वादी बौद्धों की दृष्टि की सिद्धसेन ने पर्यायनयान्तर्गत ऋजुसूत्रनयानुसारी बताया । सांख्य दुष्टि का समावेश द्रव्याधिक नय में किया ग्रीर काणाद-दर्शन को उभयनयाश्रित सिद्ध किया । उनका तो यहाँ तक कहना है, कि संसार में जितने वचन प्रकार हो सकते है, जितने दर्शन एवं नाना मतवाद हो सकते हैं, उतने ही नयवाद हैं। उन सब का समागम ही अनेकान्त-वाद है---

> "जाबह्या ययणवहा ताबह्या चेव होन्ति णयवाया । जाबह्या णयवाया ताबह्या चेव परसम्या ॥

द्वार्तिशिकाएँ देखी जाएँ, पद-पद पर सिद्धसेन की प्रतिभा का पाठक की साक्षात्कार होता है। जैन साहित्य की जो न्यूनता थी, उसी की पूर्ति की ओर उनकी प्रतिमाका प्रयाण हुआ है। चर्वित-चर्वण उन्होंने नहीं. किया। टोकाएँ उन्होंने नहीं लिखीं, किन्तु समय की गति-विधि को देख कर जैन आगमिक साहित्य से ऊपर उठ कर तर्क-संगत अनेकान्तवाद के समर्थन में उन्होंने अपना वल लगाया । फलस्वरूप 'सन्मति-तर्क' जैसा शासन-प्रभावक ग्रन्थ उपलब्ध हुआ।

# सन्मति तर्क में अनेकान्त-स्थापना :

'नागार्जुन, असंग, वसुबन्धु और दिग्नाग ने भारतीय दार्शनिक परम्परा को एक नयी गति प्रदान की है। नागार्जुन ने तत्कालीन बौद्ध और बौद्धेतर सभी दार्शनिकों के सामने अपने शून्यवाद की उपस्थित . करके वस्तु को सापेक्ष सिद्ध किया । उनका कहना था, कि वस्तु न भाव रूप है, न अभाव-रूप, न भावाभाव-रूप, और न अनुभय-रूप। वस्तू को कैसा भी विशेषण देकर उसका रूप बताया नहीं जा सकता, वस्तु नि.स्वभाव है, यही नागार्जुन का मन्तव्य था। असङ्ग और वसुबन्धु इन दोनों भाइयों ने वस्तु-मात्र को विज्ञान-रूप सिद्ध किया और बाह्य जड़ पदार्थों का अपलाप किया। वसुबन्धु के शिष्य दिग्नाग ने भी उनका समर्थन किया और समर्थन करने के लिए बौद्ध दृष्टि से नवीन प्रमाण शास्त्र की भी नींव रखी। इसी कारण से वह बौद्ध न्यायशास्त्र का पिता कहा जाता है। उसने प्रमाण-शास्त्र के बल पर सभी वस्तुग्रों की क्षणिकता के बौद्ध सिद्धान्त का भी समर्थन किया ।-

बौद्ध विद्वानों के विरुद्ध में भारतीय सभी दार्शनिकों ने अपने-अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए पूरायल लगाया। नैयायिक वात्स्यायन ने नागार्जुन और अन्य दार्शनिकों का खण्डन करके आत्मा ग्रादि प्रमेगों की भावरूपता और सभी का पार्यंक्य सिद्ध किया। मीमांसक शबर ने विज्ञानवाद और शून्यवाद का निरास किया तथा वेदापौरुपेयता सिद्ध की। वात्स्यायन और शबर दोनों ने बौद्धों के 'सर्व क्षणिकम्' सिद्धान्त की आलोचना करके आत्मां मादि पदार्थों की नित्यता की रक्षा की। सांख्यों ने

मी अपने पक्ष की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। इन सभी को अकेले दिग्नाग ने उत्तर दे करके फिर विज्ञानवाद का समर्थन किया तथा बौड-संमत सर्व वस्तुओं की क्षणिकता का सिद्धान्त स्थिर किया।

ईसा की प्रथम धाताब्दी से लेकर पांचवी धाताब्दी तक की इस दार्शनिकवादों की पृष्ठभूमि को यदि ध्यान में रखें, तो प्रतीत होगा, कि जैन दार्शनिक सिद्धसेन का आविर्भाव यह एक आकस्मिक घटना नहीं, किन्तु जैन साहित्य के क्षेत्र में भी दिग्नाग के जैसे एक प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान की आवश्यकता ने ही प्रतिभा-मूर्ति सिद्धसेन को उत्पन्न किया है।

आगमगत अनेकान्तवाद श्रीर स्याद्वाद का वर्णन पूर्व में हो चुका है। उससे पता चलता है, कि भगवान महावीर का मानस अनेकान्तवादी था। बाचार्यों ने भी अनेकान्तवाद को कैसे विकसित किया, यह भी मैंने वताया है। ग्राचार्य सिद्धसेन ने जय अनेकान्तवाद और स्याद्वाद के प्रकाश में उपर्युक्त दार्शनिकों के बाद-विवादों को देखा, तब उनकी प्रतिभा की स्फूर्ति हुई ग्रीर उन्होंने अनेकान्तवाद की स्थापना का श्रेष्ठ अवसर समभकर सन्मति-तकं नामक ग्रन्थ लिखा। वे प्रचल वादी तो थे ही। इस बात की साक्षी उनकी वादहात्रिशिकाएं (७ और ६) दे रही हैं। अतएव उन्होंने जैन सिद्धान्तों को तार्किक भूमिका पर ले जा करके एक वादी की कशलता से दार्शनिकों के बीच अनेकान्तवाद की स्थापना की। सिद्धसेन की विशेषता यह है, कि उन्होंने तत्कालीन नाना वादों को सन्मति तर्कं में विभिन्न नयवादों में सिन्नविष्ट कर दिया। अद्वैतवादों को उन्होंने द्रव्यार्थिक नय के संग्रहनयरूप प्रभेद में समाविष्ट किया । क्षणिक-वादी बौद्धों की दृष्टि को सिद्धसेन ने पर्यायनयान्तर्गत ऋजुसूत्रनयानुसारी वताया । सांख्य दृष्टि का समावेश द्रव्याधिक नय में किया श्रीर काणाद-दर्शन को उभयनयाधित सिद्ध किया । उनका तो यहाँ तक कहना है, कि संसार में जितने बचन प्रकार हो सकते हैं, जितने दर्शन एवं नाना मतवाद हो सकते हैं, उतने ही नयवाद हैं। उन सब का समागम ही अनेकान्त-वाद है--

> "जाबद्द्या वयणवहा ताबद्द्या चेव होन्ति णयवाया । जाबद्द्या णयवाया ताबद्द्या चेव परसम्या ॥

जं कावितं दरिसणं एयं वब्बद्वियसा यत्तब्बं। युद्धोम्रणतरामस्त उ परिसुद्धो पञ्जवविम्रप्यो ॥ वोहि वि णयेहि णोयं सत्यमुतूरण तहिब मिच्छत जं सर्विसम्रप्यहाणसणेण म्रण्णोण्णनिरयेक्सा ॥" —सन्मति० ३.४७-४६

सिद्धसेन ने कहा है, कि सभी नयवाद, सभी दर्शन मिथ्या है, यदि वे एक दूसरे की परस्पर अपेक्षा न करते हों और अपने मत को ही सर्वया ठीक समभते हों। संग्रहनयावलम्बी सांख्य या पर्यायनयावलम्बी बौद्ध अपनी दृष्टि से वस्तु को नित्य या अनित्य कहें, तब तक वे मिथ्या नहीं, किन्तु सांख्य जब यह आग्रह रखे, कि वस्तु सर्वया नित्य ही है और वह किसी भी प्रकार अनित्य हो ही नहीं सकती, या बौद्ध यदि यह कहे कि वस्तु सर्वथा क्षणिक ही है, वह किसी भी प्रकार से अक्षणिक हो ही नहीं सकती, तब सिद्धसेन का कहना है, कि उन दोनों ने अपनी मर्यादा की अतिक्रमण किया है, अतएव वे दोनों मिध्यावादी हैं (सन्मति १.२८)। सांख्य की दृष्टि संग्रहावलम्बी है, अभेदगामी है। अतएव वह वस्तु की नित्य कहे, यह स्वाभाविक है, उसकी वही मर्यादा है, और वौद पर्याया-नुगामी या भेददृष्टि होने से वस्तु को क्षणिक या ग्रनित्य कहे, यह भी स्वाभाविक है, उसकी वही मर्यादा है। किन्तु वस्तु का सम्पूर्ण दर्शन न तो केवल द्रव्य-दृष्टि में पर्यवसित है और न पर्यायदृष्टि में (सन्मति १०.१२,१३); अतएव सांख्य या बौद्ध को परस्पर मिथ्यावादी कहने का स्वातन्त्र्य नहीं। नानावाद या दर्शन अपनी-अपनी दृष्टि से वस्तु-तत्व का दर्शन करते हैं, इसलिए नयवाद कहे जाते हैं। किन्तु वे ता परमत के निराकरण में भी तत्पर है, इसलिए मिथ्या है (सन्मित १.२५)। द्रव्या-थिक नय सम्यग् है, किन्तु तदवलम्बी सांस्यदर्शन मिथ्या है, क्योकि उसने उस नय का आश्रय लेकर एकान्त नित्य पक्ष का अवलम्यन लिया। इसी प्रकार पर्यायनय के सम्यक् होते हुए भी यदि बौद्ध उसका आश्रय नेकर एकान्त ग्रनित्य पक्ष को ही मान्य रखे, तब वह मिथ्याबाद बन जाता है। इसीलिए सिद्धधेन ने कहा है, कि जैसे वैडूपंमणि जब तक पृथक्-पृथक् होते हैं, वैडूपमणि होने के कारण कीमती होते हुए भी

उनको रत्नावली हार नहीं कहा जाता, किन्तु वे ही किसी एक सूत्र में सुज्यवस्थित हो जाते हैं, तब रत्नावली हार की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार नयवाद भी जब तक अपने-अपने मत का ही समर्थन करते हैं और दूसरों के निराकरण में ही तत्पर रहते हैं, वे सम्यग्दर्गन नाम के योग्य नहीं। किन्तु अनेकान्तवाद, जो कि उन नयवादों के समूह रूप है, सम्यग्दर्शन है। क्योंकि अनेकान्तवाद में सभी नयवादों को वस्तु-दर्शन में अपना-अपना स्थान दिया गया है, वे सभी नयवाद एकसूचबढ़ हो गए हैं, उनका पारस्परिक विरोध लुप्त हो गया है (सन्मति १.२२—२५), अतएब अनेकान्तवाद वस्तु का सम्पूर्ण दर्शन होने से सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार हम देखते है, कि सिद्धसेन ने अनेक युक्तियों से अनेकान्तवाद को स्थिर करने की चेटा सन्मति तक में भी है।

### जैन न्यायशास्त्र की आधार-शिला:

जैसे दिग्नाग ने बौद्धसंमत विज्ञानवाद और एकान्त क्षणिकता की सिद्ध करने के लिए पूर्व परम्परा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके बौद्ध प्रमाणशास्त्र को व्यवस्थित रूप दिया, उसी प्रकार सिद्धसेन ने भी न्यायावतार में जैन न्यायशास्त्र की नींव न्यायावतार की रचना करके रखी<sup>38</sup>। जैसे दिग्नाग ने अपनी पूर्व परंपरा में परिवर्तन भी किया है, उसी प्रकार न्यायावतार में भी सिद्धसेन ने पूर्व परम्परा का सर्वथा अनुकरण न करके अपनी स्वतन्त्र बुद्ध एवं प्रतिभा से काम लिया है।

न्यायावतार की तुलना करते हुए मैंने न्यायावतार की रचना का आधार क्या है? उसका निर्देश, उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यत्र-तत्र किया है। उससे इतना ती स्वब्ट है, कि सिद्धसेन ने जैन दृष्टिकोण की अपने सामने रखते हुए भी लक्षण-प्रणयन में दिग्नाग के ग्रन्थों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया है और स्वयं सिद्धसेन के लक्षणों

 $<sup>^{187}</sup>$  विशेष विवेचन के लिए देखों, पण्डित सुखलालजी कृत न्यायावतारिक्विचन की प्रस्तावना ।

का उपयोग अनुगामी जैनाचार्यों ने अत्यधिक भात्रा में किया है, यह भी स्पब्ट है।

आगम युग के जैन दर्शन के पूर्वोक्त प्रमाण तत्व के निवरण से यह स्पष्ट है, कि आगम में मुख्यतः चार प्रमाणों का वर्णन आया है। किन्तु आचार्य उमास्वाति ने प्रमाण के दो भेद-प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे किए और उन्हीं दो में पांच ज्ञानों को विभक्त कर दिया। आचार्य सिद्धसेन ने भी प्रमाण तो दो ही रखे—प्रत्यक्ष और परोक्ष। किन्तु उनके प्रमाण-निरूपण में जैन परम्परा-संमत पांच ज्ञानों की मुख्यता नहीं। किन्तु लोकसंमत प्रमाणों की मुख्यता है। उन्होंने प्रत्यक्ष की व्याख्या में लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रत्यक्षों को समावेज्ञ कर दिया है और परोक्ष में अनुमान और आगम का। इस प्रकार सिद्धसेन ने आगम में मृक्यतः विणत चार प्रमाणों का नहीं, किन्तु सांख्य और प्राचीन यौद्धों का अनुकरण करके प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम का वर्णन किया है।

न्यायशास्त्र या प्रमाणशास्त्र में दार्शनिकों ने प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति~इन चार तत्वों के निरूपण को प्राधान्य दिया है। आचार्य सिद्धसेन हो प्रथम जैन दार्शनिक हैं, जिन्होंने न्यायावतार जैसी छोटी-सी कृति में जैनदर्शन-संमत इन चारों तत्वों की व्याच्या फरने का सफल व्यवस्थित प्रयत्न किया है। उन्होंने प्रमाण का लक्षण किया है, और उसके भेद-प्रभेदों का भी लक्षण किया है। दिशेपत: अनुमान के विषय में तो उसके हैत्वादि सभी अंग-प्रत्यंगों की संदोप में मार्मिक चर्चा की है।

जैन न्यायक्षास्त्र की चर्चा प्रमाणनिरूपण में ही उन्होंने समाप्त नहीं की, किन्तु नयों का लक्षण और विषय बताकर जैन न्यायक्षास्त्र की विशेषता की ओर भी दार्शनिकों का ध्यान खींचा है।

इस छोटी-सी कृति में सिद्धसेन स्वमतानुसार न्यायसास्त्रोपयोगी प्रमाणादि पदार्थों की ब्यास्या करके ही सन्तुष्ट नही हुए, किन्तु परमत का निराकरण भी संक्षेप में करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तक्षण-प्रणयन में दिग्नाग जैसे बौद्धों का यत्र-तत्र अनुकरण करके भी उन्हों के 'सर्वमालंद्वने 'श्रीत्तम्' तथा पक्षाप्रयोग के सिद्धान्तों का युक्तिपूर्वक लग्डन किया है। बौद्धों ने जो हेतु-सक्षण किया था, उसके स्थान में अन्तर्व्याप्ति के बौद्ध सिद्धान्त से ही फलित होने वाला 'अन्यथानुयपत्ति-रूप' हेतुलक्षण अपनाया, जो आज तक जैनाचार्यों के द्वारा प्रमाणभूत माना जाता है। इस प्रकार सिद्धसेन ने अनेकान्तवाद में और तर्क एवं न्यायवाद अनेक मौलिक देन दी हैं, जिनका यहाँ पर संक्षेप में ही उत्लेख किया गया है।

\*\*

पुरातनियां नियता व्यवस्थितिस्तथेव सा कि परिचित्त्य सेत्स्यति । तथेति वक्तुं मृतरूढ्गीरवादहं न जातः प्रययन्तु विद्विषः ॥

पुराने पुरुषों ने जो ब्यवस्था निश्चित की है, वह विचार की कसीटी पर क्या वैसी ही सिद्ध होती है? यदि समीचीन सिद्ध हो, तो हम उसे समीचीनता के नाम पर मान सकते हैं, प्राचीनता के नाम पर नहीं। यदि वह समीचीन सिद्ध नहीं होती, तो केवल मरे हुए पुरुषों के भूठे गौरव के कारण 'हाँ में हाँ' मिलाने के लिए मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। मेरी इस सस्य-प्रियता के कारण यदि विरोधी वहते हैं, तो वहें। २७६

बहुप्रकाराः स्थितयः परस्परं विरोधपृक्ताः कथमाशु निश्वयः । विशेषसिद्धाविषमेव नेति वा पुरातन-प्रेमजङस्य पुज्यते ॥

पुरानी परम्पराएँ अनेक प्रकार की हैं, उनमें परस्पर विरोष भी है। अतः बिना समीक्षा किए प्राचीनता के नाम पर, यों ही भटपट निर्णय नहीं दिया जा सकता। किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए 'यही प्राचीन व्यवस्था ढीक है, अन्य नहीं' यह बात केवल पुरातनप्रेमी जड़ ही कह सकते हैं।

जनोध्यमन्यस्य स्वयं पुरातनः पुरातनेरेव समी भविष्यति ।
पुरातनेष्वित्यनवस्यतेषु कः पुरातनेषतान्यपरीक्य रोचयेषु ॥
आज जिसे हम नवीन कहकर उड़ा देना चाहते हैं, वही व्यक्ति
मरने के बाद नयी पीड़ी के लिए पुराना हो जाएगा, जब कि प्राचीनता
इस प्रकार अस्थिर है, तब बिना विचार किए पुरानी वालों को कौन
पसन्द कर सकता है ?

यदेव किञ्चित् विषमप्रकल्पितं पुरातनैरुक्तमिति प्रशस्यते । विनिदिधताप्यद्य मनुष्यवाककृतिनं यठ्यते यरस्मृति-मोह एव सः।।

कितनी ही असम्बद्ध और असंगत यातें प्राचीनता के नाम पर, प्रशंसित हो रही हैं, और चल रही हैं। परन्तु ग्राज के मनुष्य की प्रत्यक्ष सिद्ध बोधगम्य और ग्रुक्तिप्रवण रचना भी नवीनता के कारण दुरदुराई जा रही है। यह तो प्रत्यक्ष के ऊपर अतीत की स्मृति की विजय है। यह मात्र स्मृति-मूहता है।

--ग्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर

परिशिष्ट एक

दाशंनिक साहित्य विकास-क्रम

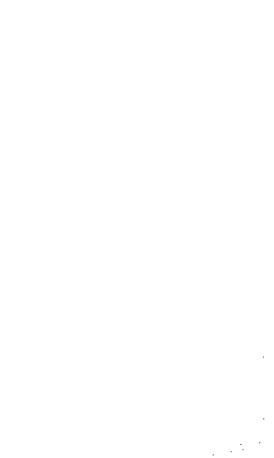

# दार्शनिक साहित्य का विकास-क्रम

जैन दर्शन के साहित्यिक विकास को चार युगों में विभक्त किया जा सकता है।

- आगम-पुग—भगवान महाबीर के निर्वाण से लेकर करीब
   एक हजार वर्ष का अर्थात् विक्रम पांचवी राताब्दी तक का।
- २. अनेकान्त-ध्यवस्था-युग---विश्वम पांचवी शताब्दी से आटवीं तकका।
  - ३. प्रमाण-व्यवस्था-पुग--वित्रम आठवी से सत्रहवीं तक का ।
  - ४. नवीन न्याय-पुग-विकम सत्रहवीं से आधुनिक समय-पर्यन्त ।

# आगम-युग :

भगवान महावीर के उपदेशों का संग्रह, गणधरों ने अङ्गों की रचना के रूप में प्राकृत भाषा में किया, वे आगम कहलाए । उन्हों के आधार से अन्य स्थविरों ने प्रिप्तों के हितार्थ और भी साहित्य विषय-विभाग करके उसी शैली में ग्रथित किया, वह उपाङ्ग, प्रकीर्णक, छेद और मूल के नाम से प्रसिद्ध है । इसके अलावा अनुयोगद्वार और नन्दी की रचना की गई । बाचार, सुत्रकृत, स्थान, समयाय, व्याख्या-प्रक्रीप्त, ज्ञानूधर्मकथा, उपासक-दशा, अन्तकृद्द्या, अनुत्तरीपपातिक दशा, प्रकान्याकरण दशा, एवं विपाक-ये ग्यारह अङ्ग उपलब्ध हैं, और वारहवाँ दृष्टिवाद विच्छिन्न है । औपपा-तिक, राजप्रकृतीय, जीवाभिगम, प्रजापना, सूर्यप्रकृति, जम्बूदीपप्रजृप्ति, चन्द्रप्रकृति, कल्पिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्टिण-दशा—ये वारह उपाङ्ग हैं । आवश्यक, दश्वैकालिक, उत्तराध्ययन तथा पिण्डनिर्युक्ति—ये चार मूलसूत्र हैं। निशीथ, बृहत्कल्प, ब्यवहार, दशाश्रुत स्कन्ध, पञ्चकल्प और महानिशीय—ये छह छेद सूत्र हैं। चतुःशरण, आसुरप्रत्याक्यान, भक्तपरिज्ञा, संस्तारक, तन्दुलयेचारिक, चन्द्रवेध्यक, देवेन्द्रस्तव, गणिविद्या, महाप्रत्याक्यान और वीरस्तव—ये दश प्रकीर्णक हैं।

आगमों का अन्तिम संस्करण वीरिनिर्वाण के ६-० वर्ष बाद (मतान्तर से ६६३ वर्ष के वाद) वलभी 'में देविध के समय में हुआ। कालकम से आगमों में परिवर्धन हुआ है, किन्तु इसका मतलव यह नहीं है, कि आगम सर्वाग्नतः देविध की ही रचना है और उसका समय भी वही है, जो देविध का है। आगमों में आचाराङ्ग और सुकुताङ्ग के प्रयम शृतस्कन्ध अवस्य ही पाटलीपुत्र के संस्करण का फल है। भगवती के अनेक प्रदनोत्तर और प्रसङ्गों की संकलना भी उसी संस्करण के अनुकृत हुई हो, तो कोई आवचर्ष नहीं। पाटलीपुत्र का संस्करण भगवान् के निर्वाण के वाद करीव डेड सी वर्ष वाद हुआ। विक्रम पांचवी धताब्दी में चलभी में जो संस्करण हुआ, वही आज हमारे सामने है, किन्तु उसमें जो संकलन हुआ, वह प्राचीन वस्तुओं का ही हुआ है। केवल नन्दीसूत्र तत्कालीन रचना है, और कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलाया गया है, जो यीरिनिर्वाण के वाद छह सौ से भी अधिक वर्ष वाद घटी हों। यदि ऐसे कुछ अपवादों को छोड़ दों, तो अधिकांग ईसवी सन् के पूर्व का है, इसमें सन्देह नहीं।

आगम में तत्कालीन सभी विद्याओं 'का समावेश हुआ है। दर्शन में सम्बद्ध आगम ये हैं—सूत्रकृताङ्ग, स्थानाङ्ग, समवायाङ्ग, भगवती (व्याख्या-प्रज्ञाप्ति), प्रज्ञापना, राजप्रदनीय, जीवाभिगम, नन्दी और अनुयोगवार।

सूत्रकृताङ्ग में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में मतान्तरों का निषेष किया है। किसी ईश्वर या ब्रह्म आदि ने इस विश्व को नहीं बनाया, इस यात का स्पट्टोकरण किया गया है। आत्मा दारीर से भिन्न है और यह एक स्वतन्त्र द्रव्य है, इस बात को बलपूर्वक प्रतिपादित करके भूतवादियों का खण्डन किया गया है। अद्वैतवाद का निषेच करके नानात्मवाद का प्रतिपादन किया है। वियावाद, अविद्यावाद, विनयवाद और अञ्चानवाद का निराकरण करके शुद्ध कियावाद की स्थापना की गई है। स्थानाङ्ग तथा समवायाङ्ग में जान, प्रमाण, नय, निक्षेप इन विपयों का संक्षेप में संग्रह यत्र-तत्र हुआ है। किन्तु नन्दीसूत्र में तो जेन दृष्टि से जान का विस्तृत निरूपण हुआ है। अनुयोगद्वार-सूत्र में तो जेन दृष्टि से जान का विस्तृत वर्णन है, तथा प्रमाण, निक्षेप और नय का निरूपण भी प्रसङ्ग से उसमें हुआ है। प्रजापना में आत्मा के भेद, उन के जान, ज्ञान के साधन, ज्ञान के विपय और उन की नाना अवस्थाओं का विस्तृत निरूपण है। जीवाभिगम में भी जीव के विपय में अनेक ज्ञातव्य वातों का संग्रह है। राजप्रश्नीय में प्रदेशी नामक नास्तिक राजा के प्रश्न करने पर पाइवं-सन्तानीय श्रमण केशी ने जीव का अस्तित्व सिद्ध किया है। भगवती में ज्ञान-विज्ञान की अनेक वातों का संग्रह हुआ है और अनेक अन्य तीथिक मतों का निरास भी किया गया है।

आगम-युग में इन दार्शनिक विषयों का निरूपण राजप्रश्तीय को छोड़ दें, तो युक्ति-प्रयुक्ति-पूर्वक नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है। प्रत्येक विषय का निरूपण, जैसे कोई द्रष्टा देखी हुई वात बता रहा हो, इस ढड़्ज से हुआ है। किसी व्यक्ति ने शङ्का की हो और उसकी शङ्का का समाधान युक्तियों से हुआ हो, यह प्राय: नहीं देखा जाता। वस्तु का निरूपण उसके लक्षण द्वारा नहीं, किन्तु भेद-प्रभेद के प्रदर्शन-पूर्वक किया गया है। आजा-प्रधान या श्रद्धा-प्रधान उपदेश-शैली यह आगम-युग की विशेषता है।

उक्त आगमों को दिगम्बर आम्नाय नहीं मानता। बारहवें अङ्ग के अंशभूत पूर्व के आधार से आचार्यों द्वारा ग्रथित पट्खण्डागम, क्याय-यपाहुड और महाबन्ध-ये दिगम्बरों के आगम हैं। इनका विषय जीव और कर्म तथा कर्म के कारण जीव की जो नाना अवस्थाएँ होती हैं, यही मुख्य रूप से हैं।

जनत आगमों में से कुछ के ऊपर भद्रवाहु ने निर्युवितयाँ विश्रम पाँचवी शताब्दी में की हैं। निर्युवित के ऊपर विश्रम सातवीं शताब्दी में भाष्य बने। ये दोनों पद्य में प्राकृत भाषा में ग्रथित हैं। इन निर्युवितयों श्रीर उनके भाष्य के आधार से प्राकृत गद्य में चूर्णि नामक टीकाओं की रचना विकम आठवीं राताब्दी में हुई। सर्वप्रथम संस्कृत टीका के रचिता जिनमद्र हैं। उनके बाद कोट्टाचार्य, और फिर हरिमद्र हैं। हरिमद्र का समय विकम ७५७-५२७ मुनि श्री जिनवि जयजी ने निश्चित किया है—यह ठीक प्रतीत होता है।

निर्युक्ति से लेकर संस्कृत टीकाओं तक उत्तरोत्तर तकंप्रधान शैंलो का मुख्यत: आध्यय लेकर आगिमक वातों का निरूपण किया गया है। हरिभद्र के बाद शीलाङ्क, अभयदेव और मलयगिरि आदि आचार्य हुए। इन्होंने टीकाओं में तत्कालीन दार्शनिक मन्तव्यों का पर्याप्त मात्रा में ऊहापोह किया है।

दिगम्बर आम्नाय के आगमों के ऊपर भी चूर्णिया लिखी गई हैं। विक्रम दशवीं शताब्दी में बीरसेनाचार्य ने बृहत्काय टीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ भी दार्शनिक चर्चा से परिपूर्ण है।

आगमों में सब विषयों का वर्णन विश्वकीण था, या अतिविस्तृत । अतएव सब विषयों का सिलसिले वार सार-संग्राहक संक्षिप्त सुन्नात्मक शैली से वर्णन करने वाला तत्वायं सुन्न नामक ग्रन्थ वाचक उमास्वाति ने बनाया । जैन घर्म और दर्शन की मान्यताओं का इस ग्रन्थ में इतने अच्छे हंग से वर्णन हुआ है, कि जब से बह विकम चौथी या पांचधीं शताव्दी में बना तब से जैन विद्वानों का ध्यान विश्वेपतः इसकी ओर गया है । अचार्य उमास्वाति ने स्वयं इस पर भाष्य लिखा ही था । किन्तु यह पर्याप्त न या, वर्योक्त समय की गित के साम-साथ दानिक चर्चाओं में मान्मोरना और विस्तार बड़ता जाता या, जिसका समावेग फरना अनिवार्य समक्षा गया। परिणाम यह हुआ, कि पूज्यभाद ने छड़ी दानाव्दी में तस्वार्य सूत्र पर एक स्वतंत्र टीका लिखी, जिनमें उन्होंने जैन पारिभायिक शब्दों के लक्षण निश्चित किए और यत्र-तत्र दिगाम आदि बीद और अन्य पिद्वानों का अल्प मात्रा में खण्डन भी किया। विक्रम सातवीं आठवीं वाताव्दी में अकलंक, सिद्धसेन और उनके बाद हरिशद ने अपने समय तक होने वालो चर्चाओं का समावेश मी आपकी अपनी टीकाओं में कर दिया। किन्तु तस्वार विद्वां के समावेश मी आपकी अपनी टीकाओं में कर दिया। किन्तु तस्वार

को सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक टीका इलोकवार्तिक है, जिसके रिचयता विद्यानन्द हैं।

आगमों की तथा तत्त्वार्थ की टीकाएँ यद्यपि आगम-युग की नहीं हैं, किन्तु उनका सीधा सम्बन्ध मूल के साथ होने से यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय करा दिया है।

# अनेकान्त-व्यवस्था-पुग:

नागार्जुन, असंग, बसुयन्ध और दिग्नाग ने भारतीय दार्शनिक परम्परा को एक नयो गित प्रदान की है। नागार्जुन ने तत्कालीन बौद्ध धौर बौद्धेतर सभी दार्शनिकों के सामने अपने शून्यवाद को उपस्थित करके बस्तु को सापेक्ष सिद्ध किया। उनका कहना था, कि वस्तु न भाव-रूप है, न अभाव-रूप, न उभय-रूप और न अनुभय-रूप। वस्तु को किसी भी विशेषण देखकर उसका रूप बताया नहीं जा सकता, वस्तु प्रवाच्य है। यही नागार्जुन का मन्तव्य था। ग्रसङ्ग और वसुवन्धु इन दोनों भाइयों ने बस्तु मात्र को विज्ञानरूप सिद्ध किया और वाह्य जड़ पदार्थों का अपलाप किया। वसुवंधु के विषय दिन्नाग ने भी उनका समर्थन किया और समर्थन करने के लिए बौद्ध दिन्द से नवीन प्रमाण-शास्त्र को भी नीव रखी। इसी कारण से वह बौद्ध न्यायशस्त्र का पिता कहा जाता है। उसने युवित-पूर्वक मभी वस्तुग्रों की क्षणिकता वाले बौद्ध निवान का भी समर्थन किया।

बौद्ध विद्वानों के विरुद्ध में भारतीय सभी दार्शानिकों ने अपने अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए पूरा वल लगाया। नैयायिक वात्स्यायन ने नागार्जुन और अन्य बौद्ध दार्शनिकों का खण्डन करके आरमा आदि प्रमेयों की मावरूपता और उन सभी का पार्थक्य सिद्ध किया। मीमांसक दावर ने विज्ञानवाद और शून्यवाद का निरास करके वेद की अपौरुपेयता स्थिर की। वात्स्यायन और शवर दोनों ने वौद्धों के 'सर्व क्षणिकम्' मिद्धान्त की आलोचना करके आरमा आदि पदार्थों की निरयता की रक्षा की। सांस्यों ने भी अपने पक्ष की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। इन सभी को अकेले दिग्नाग ने उत्तर देकर के फिर

विज्ञानवाद का समर्थन किया तथा बौद्ध-संमत सर्व वस्तुओं की क्षणिकता का सिद्धान्त स्थिर किया ।

ईसा की पाँचवी शताब्दी नक चलने बासे दार्शनिकों के इस संघर्ष का लाभ जैन दार्शनिकों ने अपने अनेकान्तवाद की व्यवस्था कर के उठाया।

भगवान महावीर के उपदेशों में नमवार अर्थात् यस्तु की नाना हटिट-विस्तुयों से विचारणा को स्थान था। इत्य, कीम, काल और भाव इन चार घरेकाओं के आधार से किसी भी वस्तु का विधान या निर्णय किया जाता है, यह भी भगवान की शिक्षा था। तथा नाम, स्थापना, इत्य और भाव इन चार निर्शयों को लेकर किसी भी पदार्थ का विचार करना भी भगवान ने सिक्षाया था। इन भगवजुषदिव्द तत्वों के प्रकाश में जब सिद्धसेन ने उपपुक्त हार्शनिकों के बाद-विवादों को देखा, तथ उन्होंने धनेकानत व्यवस्था के लिए उपपुक्त अयसर समफ लिया और अपने सन्मतितर्क नामक प्रथ में तथा भगवान की रहित्य मान वर्तासियों में घनेकानतवाद का प्रवत्त समयंन किया। यह कार्य उन्होंने विकास धींववीं शताब्दी में किया।

सिद्धसेन की विशेषता यह है, कि उन्होंने तस्कालीन नानावारों को नयवादों में सिन्निविष्ट कर दिया। अद्वैतवादियों की दृष्टि को उन्होंने जैन-सम्मत संग्रह नय कहा। धिणकवादी वीद्धों का समावेश श्र्युभूतन्त्रय में किया। सांस्य-दृष्टि का समावेश श्र्याक्तिनय में किया। सांस्य-दृष्टि का समावेश श्र्याक्तिनय में किया। कणाद के दर्शन का समावेश द्रव्याधिक और पर्यायाधिक में कर दिया। उनका तो यह कहना है, कि संसार में जितने दर्शन-भेद हो सकते हैं, जितने भी वचन-भेद हो सकते हैं, उतने हो नयवाद हैं और उन सभी के समागम से ही जनेका-तवाद फिलत होता है। यह नयवाद, यह पर-रर्गन, तभी तक सिथ्या हैं, जब तक वे एक सूबरे को गिर्या सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, एकदूसरे के दृष्टिविन्दु मो समझे का प्रयत्न नहीं करते। अताव मिथ्याभिनिवेश के कारण दार्शनिकों को अपने पक्ष भी धतियों का तथा दूसरों के वस की सूबियों का पता नहीं सगता। एक तटस्य व्यक्ति ही आपस में लड़ने बाल इन वादियों के गुण-दोषों यो जान संकता है। यदि स्याहाद या अनेकान्तवाद का अवलम्बन लिया जाए, तो कहना होगा, कि अद्देतवाद भी एक वृष्टि से ठीक ही है। जब मनुष्य

अभेद की ओर दृष्टि करता है, और भेद को ओर उपेक्षा-शोल हो जाता है, तब उसे अभेद ही अभेद गजर आता है। जैन-दृष्टि से उनका यह दर्शन द्वयार्थिक-नय की अपेक्षा से हुआ है, यह कहा जाएगा। किन्तु दूसरा व्यक्ति अभेदगामी दृष्टि से काम न लेकर यदि भेद-गामी दृष्टि यानी पर्यायार्थिक नय के वल से प्रवृत्त होता है, तो उसे सर्वत्र भेद ही भेद दिलाई देगा। वस्तुत: पदार्थ में भेद भी है और अभेद भी है। सांख्यों ने अभेद ही को मुख्य माना और वौद्धों ने भेद ही को मुख्य माना और वै दोनों परस्पर के खण्डन करने में प्रवृत्त हुए। अतएव वे दोनों मिथ्या है। किन्तु स्याद्धादी की दृष्टि में भेद दर्शन भी ठीक है और अभेद दर्शन भी। दो मिथ्या अन्त मिलकर ही स्याद्धाद होता है, फिर भी वह सम्यम् है। उसका कारण यह है, कि स्याद्धाद में उन दोनों विरुद्ध मतों का समन्वय है, दोनों विरुद्ध मतों का विरोध लुप्त हो गया है। इसी प्रकार नित्य-अनित्यवाद, हेतुवाद-अहेतुवाद, भाव-अभाववाद, सत्कार्यवाद-असत्कार्यवाद वादि नाना विरुद्धवादों का समन्वय सिद्धसेन ने किया है।

सिद्धसेन के इम कार्य में समन्तभद्र ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उन्होंने तत्कालीन विरोधी एकान्तवादों में दोप वता- कर स्याद्वाद मानने पर ही निर्दोपता हो सकती है, इस वात को स्पष्ट किया है। उनकी विशेषता यह है, िक उन्होंने विरोधी वादों के युगल को लेकर सप्तभंगियों को योजना कै से करना—इसका स्पष्टीकरण, भाव- प्रभाव, नित्य-अनित्य, भेद-अभेद, हेतुवाद-अहेतुवाद, सामान्य-विशेष आदि तत्कालीन नानावादों में सप्तभंगी की योजना बता के कर दिया है। वस्तुत: समन्तभद्र-कृत आप्त-मीमांसा अनेकान्त की व्यवस्था के लिए श्रेष्ठ ग्रंथ सिद्ध हुआ है। आप्त किसे माना जाए ? इस प्रश्न के उत्तर में ही उन्होंने यह सिद्ध किया है, िक स्याद्वाद ही निर्दोप है। अतएव उस वाद के उपदेशक ही आप्त हो सकते हैं। दूसरों के बादों में अनेक दोपों का दर्शन करा कर उन्होंने सिद्ध किया है कि दूसरे आप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका दर्शन वाधित है। समन्तभद्र के युक्त्यनुशासन में टूसरों के दर्शन में दोप वताकर उन दोपों का अभाव जैन दर्शन में सिद्ध किया

का समावेश कर दिया। परोक्ष के इन पांच मेदों की व्यवस्था ग्रंकलंक की ही सुफ्ह है। प्रमाण प्रायम में प्रमाण के इस युग में जैन वार्गनिकों ने प्रकलंक हत इस स्पवस्था को माना है। प्रमाण प्रायम्भ के इस युग में जैनावार्यों ने पूर्व ग्रुग को सम्पत्ति अनेकान दाद थे। स्था और उसका विस्तार किया। श्रावार्य हरिभद्र और अकलंक ने भी इस कार्य को दिया। श्रावार्य हरिभद्र और अकलंक ने भी इस कार्य को दिया। श्रावार्य हरिभद्र और अकलंक ने भी इस कार्य को नियान नियम किया किया किया। श्रावार्य श्रक्तक ने आन्त-भीभांसा के अपर ग्रव्हानी नामक दोश नियक्त स्था श्रावार्य श्रक्तक ने आन्त-भीभांसा के अपर ग्रव्हानी नामक दोश नियक स्था विद्यानन्द ने अध्यस्ति नामक महती होका सियकर अनेकान्त को अनेय सिद्ध कर दिया।

हरिभद्र ने जैन दर्शन के पक्ष को प्रवल बनाने के लिए और भी अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें शास्त्र-वार्ता-समुख्यय मुख्य है।

अकलंक ने प्रमाण-व्यवस्था के लिए लघीयस्त्रय, न्यायिविनिद्चय, एवं प्रमाण-संग्रह लिखा । और सिद्धिविनिद्चय नामक ग्रन्थ लिखकर उन्होंने जैन दार्शनिक मन्तव्यों को विद्वानों के सामने अकाद्य प्रमाण-पूर्वक सिद्ध कर दिया।

आचार्य विद्यानन्द ने अपने ममय तक विकसित दार्रानिक वार्रों को तत्त्वार्थस्तोक्तथानिक में स्थान दिया, और उनका समन्वय करके अनेकान्तवाद की चर्चों को पहलवित किया, तथा प्रमाण-गास्त्र-सम्बद्ध विपयों को चर्चा भी उसमें की । प्रमाण-परीक्षा नामक अपनी स्वतन्त्र कृति में दार्थनिकों के अमाणों की परीक्षा करके अकलंक-निर्दिष्ट प्रमाणों का समर्थन किया । उन्होंने आप्त-परीक्षा में आप्तों की परीक्षा करके तीर्थकर को ही आप्त सिद्ध किया और अन्य युद्ध आदि को अनाप्त सिद्ध किया ।

श्राचार्य माणिक्यनन्दी ने अकलंक के ग्रन्थों का सार लेकर परीक्षा-मूख नामक जैन न्याय का एक सुत्रात्मक ग्रंथ लिया।

ग्यारहर्यो शताब्दी में श्रभवदेय श्रीर प्रभावन्द्र ये दोनों महान साहित्र टोका-कार हुए। एक ने हिन्दतेन के सम्प्रति की टीका ये यहाने समुचे दार्गिनक यात्रों का संग्रह दिया, श्रीर दूसरे ने वरीक्षा-मुख को टीका प्रगेयकमत-मार्नण्ड श्रीर समीयक्ष्य को टीका न्यायपुरुषुददन्द्र में जैन प्रभाण-शास्त्र-सम्बद्ध समस्त विवर्षों को स्वयस्वत वर्चा की । इन दो महान् टीकाकारों के बाद बारहवीं शताब्दी में वादिदेश सूरि ने प्रमाण ग्रीर नय की विस्तृत वर्चा करने वाला स्याद्वादरत्नाकर लिखा । यह ग्रन्थ प्रमाणनयतत्वालोक नामक सूप्रात्मक ग्रन्थ की स्वीपन्न विस्तृत टीका है । इसमें वादिदेश ने प्रभावंद्र के ग्रन्थ में जिन ग्रान्य दाशांनिकों के पूर्वपक्षों का संग्रह नहीं हुया था, उनका भी संग्रह करके सभी का निरात करने का प्रयत्न किया है ।

वादिदेव के समकालीन श्राचार्य हैमचन्द्र ने मध्यम परिमाण प्रमाण-मीमांसा सिख कर एक ग्रादर्श पाट्च ग्रन्थ की क्षति की पूर्ति की है।

इसी प्रकार म्रागे भी छोटो-मोटो दार्शनिक कृतियाँ लिखी गईं, किन्तु उनमें कोई नयी बात नहीं मिलती। पूर्वाचार्यों की कृतियों के म्रनुवाद रूप ही ये कृतियाँ बनी हैं। इनमें न्याय-रोपिका उल्लेख योग्य है।

## नव्यन्याय-युगः

भारतीय दार्शनिक क्षेत्र में नध्यन्याय के युग का प्रारंभ गंगेश से होता है। गंगेश का जन्म विकस १२५७ में हुआ। उन्होंने नवीन न्याय-दौली का विकास किया। तभी से समस्त दार्शनिकों ने उसके प्रकास में अपने-प्रपत्ने दर्शन का परिष्कार किया। किन्तु जैन दार्शनिकों में से फिसी का, जब तक यशो-विजय नहीं हुए, इस ब्रोर घ्यान नहीं गया था। फल यह हुमा कि १३ वीं अताब्दी से १७ वीं शताब्दी के प्रंत तक भारतीय दर्शनों की विवार-धारा का जो नया विकास हुमा, उससे जैन दार्शनिक साहित्य वंचित ही रहा। १७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वाचक यशोविजय ने काशो की और प्रयाण किया और सर्वशास्त्र वैशास्त्र प्रमुत्त कर उन्होंने जैन दर्शन में भी नवीन न्याय की शैलों से अनेक ग्रन्य सिले और अनेकान्तव्यद के उत्तर दिए गए आवेर्षों का समाधान करने का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रनेक ग्रन्य सिले और अनेकान्तव्यदस्या लिखकर प्रनेकान्तव्यद की पुनः प्रतिष्ठा किया श्रीर ध्रध्यहरूकी तथा शास्त्रवातीसपुच्य नामक प्राचीन प्रभों के उपत्य नवीन शैली हो शो लिखकर उन दोनों प्रन्यों को आप्रानक वनाकर चनका उद्धार किया। जैन-सर्कमाया और ज्ञानिबन्ध लिखकर जैन प्रमाणशास्त्र को परिष्कृत किया। उन्होंने नययाद के विषय में नयप्रशेष, नयरहरूस, नयोपदेश प्रारि प्रमेक प्रम्य सिले हैं।

वाचक यशोविजय ने ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक शाखा में कुछ न कुछ लिखकर जैन साहित्य भण्डार को समृद्ध किया है। इस नव्यन्याय युग की सप्तभंगीतर्रागणी भी उल्लेख योग्य है। बीद्धानामृजु - सूत्रतो मतमभूद् वेदान्तिनां संग्रहात्,

सांख्यानां तत एव नैगमनयाद् योगक्च वैशेषिकः।

शब्द-ब्रह्म-विदोऽपि-शब्द नयतः सर्वे नये गुम्फिता,

जैनी दृष्टिरितीह सारतरता प्रत्यक्षमुद्वीक्ष्यते ॥

—वाचक यशीविजय

परिशिष्ट



## श्राचार्य मल्लवादी और उनका नयचक्र

आचार्य अकलंक श्रीर विद्यानन्द के ग्रन्थों के अभ्यास के समय नयचक नामक ग्रन्थ के उल्लेख देखे, किन्तु उसका दर्शन नहीं हुआ। बनारस में आचार्य शीहीराचंद्रजी की कृपा से नयचत्रटीका की हस्त-लिखित प्रति देखने को मिली। किन्तु उसमें मल्लवादिकृत नयचक मूल नहीं मिला। पता चला कि यही हाल सभी पीथियों का है। विजयलव्धिसूरि ग्रन्थमाला में नयचक्रटीका के आघार पर नयचक का उद्धार करके उसे सटीक छापा गया है। गायकवाड़ सिरीज में भी नयचक्रटीका अंशतः छापी गई है। मुनि श्री पुण्यविजयजी की प्रेरणा से मुनि श्री जम्बूविजयजी नयचक का उद्घार करने के लिए वर्षों से प्रयत्नशील हैं। उन्होंने उसी के लिए तिव्वती भाषा भी सीखी ग्रौर नय-चक्र की टोका की अनेक पोथियों के आधार पर टीका को शुद्ध करने का तथा उसके आघार पर नयचक मूल का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। उनके उस प्रयत्न का सुफल विद्वानों को शीघ्र ही प्राप्त होगा। कृपा करके उन्होंने अपने संस्करण के मूद्रित पचास फोर्म पु० ४०० देखने के लिए मुभे भेजे है, और कुछ ही रोज पहले मुनिराज थी पुण्यविजयजी ने सूचना दी कि उपाध्याय यशोविजयजी के हस्ताक्षर की प्रति, जो कि उन्होंने दीमकों से खाई हुई नयचत्रटीका की प्रति के आघार पर लिखी थी, मिल गई है। आशा है मुनि श्री जम्बूविजयजी इस प्रति का पूरा उपयोग नयचकटीका के अमुद्रित अंश के लिए करेंगे ही एवं अपर मुद्रित अंश को भी उसके आधार पर ठीक करेंगे ही।

व्यायविनिश्चय का० ४७७, प्रमाणसंपह का० ७७ ।

२ इलोकवासिक १. ३३, १०२ पु० २७६।

मैंने प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ (१६४६) में अपने लेख में मल्लवारि नयचक का संक्षिप्त परिचय दिया ही है, किन्तु उस ग्रन्थ-रचना का बैलक्षण्य भेरे मन में तब से ही बसा हुआ है और अवसर की प्रतीक्षा में रहा कि उसके विषय में विशेष परिचय लिखू । दरमियान मुनि थी जम्बू-विजयजी ने थी 'म्रात्मानंद प्रकाल' में नयचक के विषय में गुजराती में कई लेख लिखे और एक विशेषांक भी नयचक के विषय में निकाला है। यह सब और मेरी अपनी नोंघों के आधार पर यहाँ नयचक के विषय में कुछ विस्तार से लिखना है।

## मुल्लवादी का समय:

आचार्य मल्लवादी के समय के बारे में एक गाथा के अलावा अन्य कोई सामग्री मिलती नहीं। किन्तु नयचक्र के अन्तर का प्रध्ययन उस सामग्री का काम दे सकता है। नय चक्र की उत्तरावधि तो निर्वित हो ही सकती है और पूर्वावधि भी। एक म्रार दिग्नाग है जिनका उल्लेख न्यचक्र में है और दूसरी चोर कुमारिल और धर्मकीति के उल्लेखों का म्रामव है जो नयचक्र मूल तो क्या, किन्तु उसकी सिंहमणिकृत वृति से भी सिंद है। आचार्य समन्तभद्र का समय सुनिश्चित नहीं, अतएव उनके उल्लेखों का दोनों में अभाव यहाँ विशेष साधक नहीं। आचार्य सिंदसेन का उल्लेख दोनों में है। यह भी नयचक्र के समय-निर्धारण में उपयोगी है।

अत्याय दिग्तामं का समय विद्वानों ने ई० ३४५-४२६ में आस-पास माना है। अर्थात विक्रम सं० ४०२-४८२ है। आचार्य सिह्मणि जो नयचक्र के टोकाकार हैं अपोहवाद के समर्थक बोद्ध विद्वानों के लिए अद्यतन बोद्ध विद्याप का प्रयोग करते है। उससे मूर्जित होता है कि दिग्नाग जैसे बोद्ध विद्वान सिक्त मस्तवादी के हो नहीं, किन्तु सिह्मणि के भी समकालीन हैं। यहाँ दिग्नागोत्तरकालीन बोद्ध विद्वान तो वियसित हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी दिग्नागोत्तरकालीन बौद्ध का मत भूत या टीका में नहीं है। अद्यतनबौद्ध के लिए सिह्मणि ने विद्वन्मन्य' ऐसा विद्वापण भी दिया है। उससे यह मून्ति भी होता है कि 'आजफन के ये नये बौद्ध अपने को विद्वान तो समक्षते हैं, किन्तु है नहीं,'। समग्र रूप से "विद्वन्मन्याद्यतनबौद्ध" शब्द से यह अर्थ भी निकल सकता है कि मल्लवादी और दिग्नाग का समकालीनत्व तो है ही, साथ ही मल्लवादी उन नये बौद्धों को सिंहगणि के अनुसार 'छोकरे' समक्षते हैं। अर्थात् समकालीन होते हुए भी मल्लवादी वृद्ध हैं और दिग्नाग युवा इस चर्चा के प्रकाश में परंपराप्रास्त गाथा का विचार करना जरूरी हैं।

विजयसिंहसूरिप्रबंध में एक गाथा में लिखा है कि बीर सं० ६६४ में मत्लवादी ने बौदों को हराया। अर्थात् विकम ४१४ में यह घटना घटी। इससे इतना तो अनुमान हो सकता है कि विकम ४१४ में मत्लवादी विद्यमान थे। आचार्य दिग्नाग के समकालीन मत्लवादी थे यह तो हम पहले ही कह चुके हैं। अत एव दिग्नाग के समय विकम ४०२-४६२ के साथ जैन परंपरा के द्वारा संगत मत्लवादी के समय का कोई विरोध नहीं है और इस दृष्टि से 'मत्लवादी वृद्ध और दिग्नाग युवा इस कल्पना में भी विरोध की संभावना नहीं। आचार्य सिद्धसेन की उत्तराविध विकम पांचमी शताब्दी मानी जाती है। मत्लवादी ने आचार्य सिद्धसेन का उल्लेख किया है। अत एव इन दोनों आचार्यों को भी समकालीन माना जाए, तव भी विसंगति नहीं। इस प्रकार आचार्य दिग्नाग, सिद्धसेन और मत्लवादी ये तीनों आचार्य समकालीन माने जाएँ तो उनके अद्याविध स्थापित समय में कोई विरोध नहीं श्रात।

वस्तुतः नयचक के उल्लेखों के प्रकाश में इन श्राचार्यों के समय की पुनिवचारणा अपेक्षित है; किन्तु श्रभी इतने से सन्तोप किया जाता है। नयचक का महत्त्व:

जैन साहित्य का प्रारम्भ वस्तुत: कब से हुआ इसका सप्रमाण उत्तर देना कठिन है। फिर भी इतना तो अब निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मगवान् महाबीर को भी भगवान् पार्श्वनाथ के उपदेश की

३. नयचकटीका पृ० १६—''विद्वन्मन्याद्यतनवौद्धपरिक्ल्प्तम्

प्रभावक चरित्र—मुनिश्री कल्पाणविजयजी का अनुवाद पृ० ३७, ७२ ।

परम्परा प्राप्त थी। स्वयं भगवान महावीर अपने उपदेश की तुलगा भगवान पाइवेनाथ के उपदेश से करते हैं । इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उनके समक्ष पाइवेनाथ का श्रुत किसी न किसी रूप में था। विद्वानों की कल्पना है कि दृष्टियाद में जो पूर्वगत के नाम से उल्लितित श्रुत है वही पाइवेनाथ परम्परा का श्रुत होना चाहिए। पाइवेनाथपरंपरा से प्राप्त श्रुत को भगवान् महाबीर ने विकसित किया। वह आज जनश्रुत या जैनागम के नाम से प्रसिद्ध है।

जिस प्रकार वैदिक परंपरा में बेद के आधार पर बाद में नाना दर्शनों के विकास होने पर मुत्रात्मक दार्शनिक साहित्य की सृष्टि हुई और वौद्ध परंपरा में अभिधर्म तथा महायान-दर्शन का विकास होकर विविध दार्शनिक प्रकरण ग्रन्थों की रचना हुई, उसी प्रकार जैन साहित्य में भी दार्शनिक प्रकरण ग्रन्थों की सृष्टि हुई है।

वैदिक, बौद्ध और जैन इन तीनों परंपरा के साहित्य का विकास पात-प्रत्याघात और आदान-प्रदान के आघार पर हुआ है। उपनिपद युग में भारतीय दार्शनिक चिन्तन परंपरा का प्रस्कुटीकरण हुआ जान पड़ता है और उसके बाद तो दार्शनिक व्यवस्था का युग प्रारंग हो जाता है। वैदिक परंपरा में परिणामबादी सांस्यविचारधारा के विकसित और विरोधि हप में नाना प्रकार के वेदान्तदर्शनों का आयिश्वाद होता है, और सांह्यों के परिणामबाद के विरोधी के रूप में नैयायिक-वैधीषक दर्शनों का आविश्वाद होता है। बौद्धदर्शनों का विकास भी परिणामबाद के आधार पर ही हुआ है। अनात्मबादी होकर भी पुनर्जन्म और कमंगाद से विपक्ष रहने के कारण बौदों में सन्तित के रूप में परिणामबाद आ ही गया है; किन्तु झणिकवाद को उसके तर्कतिद्ध परिणामों पर पहुँचाने के लिए बौद्धदार्शनिकों ने जो चितन किमा उसी में से एक ओर घौद्ध परंपरा का विकास सौधान्तिकों में हुआ जो द्वय का सबैधा रनकार करते हैं; किन्तु देश और कान की दृष्टि से अत्यन्त निन्न ऐसे धर्मों की मानते हैं और दूसरी ओर सद्धैत परंपरा में हुआ जो वेदानत दर्शनों के ब्रह्मों की ब्रह्मों की मानते हैं और दूसरी ओर सद्धैत परंपरा में हुआ जो वेदानत दर्शनों के ब्रह्मों की ब्रह्मों की क्षारा है और दूसरी ओर सद्धैत परंपरा में हुआ जो वेदानत दर्शनों के ब्रह्मों के ब्रह्मों की मानते हैं और दूसरी ओर सद्धैत परंपरा में हुआ जो वेदानत दर्शनों के ब्रह्मों के ब्रह्मों की सुद्धार्वत में स्थार्थन हिस्सी की दर्शनों के ब्रह्मों की परंपरा में हुआ जो वेदानत दर्शनों के ब्रह्मों की सुद्धार्वत में सुधार्वत में सुधार्वत में सुधार्वत में सुधार्वत में सुधार्वत सुधार्वत में सुधार्वत सुधार्वत में सुधार्वत में सुधार्वत में सुधार्य सुधार सु

मगवती इा० ४. उद्दें ६. सूर्व २२४.

को तरह विज्ञानाहैत और शून्याहैत जैसे वादों को स्वीकार करते है। जैनदर्शन भी परिणामवादी परंपरा का विकसित रूप है। जैनदार्शनिकों ने उपर्युक्त घात-प्रत्याघातों का तटस्थ होकर अवलोकन किया है और अपने ग्रनेकान्तवाद की ही पुष्टि में उसका उपयोग किया है, यह तो किसी भी दार्शनिक से छिपा नहीं रह सकता है। किन्तु यहाँ देखना यह है कि उपलब्ध जैनदार्शनिक साहित्य मे ऐसा कीनसा ग्रन्थ है जो सर्वप्रयम दार्शनिकों के घातप्रत्याघातों को आत्मसात् करके उसका उपयोग अनेकांत के स्थापन में ही करता है।

प्राचीन जैन दार्शनिक साहित्य सर्जन का श्रेय सिद्धसेन और समन्त-भद्र को दिया जाता है। इन दोनों में कौन पूर्व है कौन उत्तर है इसका सर्वमान्य निर्णय अभी हुआ नहीं है। फिर भी प्रस्तुत में इन दोनों की कृतियों के विषय में इतना ही कहना है कि वे दोनों अपने-अपने ग्रन्थ में अनेकान्त का स्थापन करते हैं अवश्य, किन्तू दोनों की पद्धति यह है कि परस्पर विरोधी वादों में दोप वताकर अनेकान्त का स्थापन वे दोनों करते हैं। विरोधी वादों के पूर्वपक्षों को या पूर्वपक्षीय वादों की स्थापना को उतना महत्त्व या अवकाश नहीं देते जितना उनके खण्डन को। अनेकान्तवाद के लिए जितना महत्त्व उस-उस वाद के दोषों का या असंगति का है उतना महत्त्व विक्कि उससे अधिक महत्त्व उस-उस वाद के गुणों का या संगति का भी है और गुणों का दर्शन उस-उस वाद की स्थापना के बिना नहीं होता है। इस दृष्टि से उनत दोनों आचार्यों के ग्रन्थ अपूर्ण हैं। अतएव प्राचीनकाल के ग्रन्थों में यदि अपने समय तक के सब दार्शनिक मन्तव्यों की स्थापनाओं के संग्रह का श्रेय किसी को है तो वह नयचक और उसकी टीका को ही मिल सकता है। अन्य को नहीं। भारतीय समग्र दार्शनिक ग्रन्थों में भी "इस सर्वसंग्रह और सर्व-समालोचन की दृष्टि से यदि कोई प्राचीनतम ग्रन्थ है, तो वह नयचक ही है। इस दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि काल-कविलत बहुत से ग्रन्थ और मतों का संग्रह और समालोचन इसीं ग्रन्थ में प्राप्त है, जो अन्यत्र दुर्लभ है।

### दर्शन और नय:

आचार्य सिद्धसेन ने नयों के विषय में स्पष्ट ही कहा है कि प्रत्येक नय अपने विषय की विचारणा में सच्चे होते हैं, किन्तु पर नयों की विचारणा में मोय-असमयं होते हैं। जितने वचनमार्ग हैं उतने ही नयवाद होते हैं और जितने नयवाद हैं उतने ही पर दर्शन हैं । नयवाद को अलग-ग्रलग लिया जाय तब वे मिथ्या हैं; क्योंकि वे अपने पक्ष को ही ठीक समभते हैं, दूसरे पक्ष का तो निरास करते हैं। किन्तु वस्तु का पाक्षिक दर्शन तो परिपूर्ण नहीं हो सकता; अतएव उस पाक्षिक दर्शन को स्वतन्त्र रूप से मिथ्या ही समक्तना चाहिए, किन्तु सापेक्ष हो तव ही सम्यग् समभना चाहिए'। अनेकान्तवाद निरपेक्षवादों को सापेक्ष बनाता है, यही उसका सम्यक्तव है। नय पृयक् रह कर दुर्नय होते हैं, किन्तु ग्रनेकान्तवाद में स्थान पाकर वे ही सुनय बन जाते हैं; ग्रतएव सर्व मिथ्यावादों का समूह हो कर भी अनेकान्तवाद सम्यक् होता है । आचार्य सिद्धसेन ने पृथक्-पृथक् वादों को रत्नों की उपमा दी है। पृथक्-पुथक् वैदूर्य आदि रतन कितने ही मूल्यवान् क्यों न हों वे न तो हार की शीभा ही की प्राप्त कर सकते हैं और न हार कहला सकते हैं। उस शोभा को प्राप्त करने के लिए एक सूत्र में उन रत्नों को वैधना हीगा। अनेकान्तवाद पुयक्-पुथक् वादों को मुजबद्ध करता है और उनकी शोभा को बढ़ाता है। उनके पार्थक्य को या पृथक् नामों को मिटा देता है और जिस प्रकार सब रतन मिलकर रतनावली इस नये नाम को प्राप्त करते हैं, वैसे सब नयवाद अपने-ग्रपने नामों को खो कर अनेकान्तवाद ऐसे नये नाम को प्राप्त करते हैं। यही उन नयों का सम्यक्त है। "

—सम्मति ३. ४७

<sup>&</sup>quot;णियवयिगिजजनच्चा सध्यनया परवियालणे मोहा"— सन्यति. १. २८.

 <sup>&</sup>quot;जावह्या व्यक्तवहा तावह्या चेव होति नयवाया ।
 जायह्या णयवाया तायह्या चेव परसमया ॥"

सन्मति. १. १३ और. २१.

किण बुवे एगंता विभाजमाणा झणॅगन्तो ॥ सन्मति १. १४ । १. २४ ।

५० सत्मति १. २२-२५।

इसी वात का समर्थन-आचार्य जिनभद्र ने भी किया है। उनका कहना है कि नय जब तक पृथक्-पृथक् हैं, तब तक मिथ्याभिनिवेश के कारण विवाद करते हैं। यह मिथ्याभिनिवेश नयों का तब ही दूर होता है जब उन सभी को एक साथ बिठा दिया जाय। जब तक अकेले गाना हो तब तक आप कैसा ही राग अलाप यह आप की मरजी की बात है; किन्तु समूह में गाना हो तब सब के साथ सामंजस्य करना ही पड़ता है। अनेकान्तवाद बिवाद करनेवाले नयों में या विभिन्न दर्शनों में इसी सामञ्जस्य को स्थापित करता है, अतएव सर्वनय का समूह हो कर भी जैनदर्शन अत्यन्त निरवद्य है, निर्दाण है"।

## सर्वदर्शन-संग्राहक जैनदर्शन :

यह वात हुई सामान्य सिद्धान्त के स्थापन की, किन्तु इस प्रकार सामान्य सिद्धान्त स्थिर करके भी अपने समय में प्रसिद्ध सभी नयवादों को—सभी दर्शनों को जैनों के द्वारा माने गए प्राचीन दो नयों में—द्रव्याध्यक और पर्यायाध्यक में घटाने का कार्य बावस्यक और अनिवार्य हो जाता है। आचार्य सिद्धसेन ने प्रधान दर्शनों का समन्वय कर उस प्रक्रिया का प्रारम्भ भी कर दिया है। और कह दिया है कि सांस्यदर्शन द्वव्याधिक नय को प्रधान मान कर, सीगतदर्शन पर्यायाध्यक को प्रधान मान कर और वैशेषिक दर्शन उक्त दोनों नयों को विषयभेद से प्रधान मान कर प्रवृत है 1 किन्तु प्रधान-अप्रधान सभी वादों को नयवाद में यथाद्यान विठा कर सर्वदर्शनसमूहरूप अनेकान्तवाद है, इसका प्रदर्शन वाकी ही था। इस कार्य को नयचक के द्वारा पूर्ण किया गया है। अत एव अनेकान्तवाद वस्तुतः सर्वदर्शन-संग्रहरूप है इस तथ्य को सिद्ध करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह नयचक को ही है, अन्य को नहीं।

मैंने अन्यत्र सिद्ध किया है कि भगवान् महावीर ने अपने समय के दार्शनिक मन्तव्यों का सामञ्जस्य स्थापित करके अनेकान्तवाद की स्था-

<sup>&</sup>quot;एवं विवयन्ति नया मिच्छाभिनियंसम्रो परोत्परम्रो । इयमिह सश्यनयमयं जिणमयमणदजनचन्दनं ॥" विशेषावदयकभाष्य गा. ७२. ।

१२ सम्मति ३. ४८, ४६ ।

३०२

पना की है 19 । किन्तु भगवान् महावीर के बाद तो भारतीय दर्शन में तात्त्विक मन्तव्यों की वाढ़ सी ग्रा गई है । सामान्यरूप से कह देना कि सभी नयों का —मन्तव्यों का —मतवादों का समूह अनेकान्तवाद है, यह एक वात है ग्रीर उन मन्तव्यों को विशेषरूप से विचारपूर्वक अनेकान्तवाद में यथास्थान स्थापित करना यह दूसरी वात है । प्रथम वात तो अनेक ग्राचार्यों ने कही है; किन्तु एक-एक मन्तव्य का विचार करके उसे नयान्तर्गत करने की व्ययस्था करना यह उतना सरल नहीं ।

नयचक्रकालीन भारतीय दार्शानिक मन्तव्यों की पृष्टभूमि का विचार करना, समग्र तत्त्वज्ञान के विकास में उस उस मन्तव्य का उपयुक्त स्थान निश्चित करना, नये-नये मन्तव्यों के उत्थान की अनिवायंता के कारणों की खोज करना, मन्तव्यों के पारस्परिक विरोध और वलावल का विचार करना-यह सब कार्य उन मन्तव्यों के समन्वय करनेवाले के लिए अनिवायं हो जाते हैं। अन्यथा समन्वय की कोई भूमिका ही नहीं वन सकती। नयचक में ग्राचार्य मल्लवादी ने यह सब अनिवार्य कार्य करके ग्रयने अनुपम दार्शनिक पाण्डित्य का तो परिचय दिया ही है ग्रीर साथ में भारतीय तत्त्वचिन्तन के इतिहास की अपूर्व सामग्री का गंडार भी आगामी पोढ़ी के लिए छोड़ने का श्रेय भी लिया है। इस दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय समग्र दार्शनिक वाङ्मय में नयचक का स्थान महत्त्वपूर्ण मानना होगा।

## नयचक्रकी रचनाकी कथा:

भारतीय साहित्य में सूत्रयुग के वाद भाष्य का युग है। सूत्रों का युग जब समाप्त हुआ तब सूत्रों के भाष्य लिखे जाने लगे। पातञ्जलम-हामाप्य, न्यायभाष्य, शावरभाष्य, प्रशस्तपादभाष्य, लभिषमंकोपभाष्य, योगसूत्र का व्यासभाष्य, तत्त्वार्थाधियमभाष्य, विशेषावश्यक-भाष्य, शांकरभाष्य, आदि। प्रथम भाष्यकार कीन है यह निश्चपूर्वक कहना कठिन है। इस दीर्घकालीन भाष्ययुग को रचना नयचत्र है।

वेदो प्रस्तुत पुस्तक का प्रयम हितीय खण्ड ।

परम्परा<sup>14</sup> के अनुसार नयचक्र के कर्ता ब्राचार्य मल्लवादी सौराष्ट्र के वलिभपुर के निवासी थे । उनकी माता का नाम दुर्लभदेवी या। उनका गृहस्थ अवस्था का नाम 'मल्ल' था, किन्तु वाद में कुशलता प्राप्त करने के कारण मल्लवादी रूप से विख्यात हुए। उनके दीक्षा— गुरु का नाम जिनानन्द था जो संसार पक्ष में उनके मातुल होते थे। भृगुकच्छ में गुरु का पराभव बुद्धानन्द नामक बौद्ध विद्वान् ने किया था; अत्तएव वे वलभी आगए । जब 'मल्लवादी' को यह पता लगा कि उनके गुरु का दाद में पराजय हुआ है, तव उन्होंने स्वयं भृगुकच्छ जा कर वाद किया और बुद्धानन्द को पराजित किया।

इस कथा में सम्भवतः सभी नाम कल्पित है। वस्तुतः आचार्य मल्लवादी का मूल नयचक जिस प्रकार कालग्रस्त हो गया उसी प्रकार उनके जीवन की सामग्री भी कालग्रस्त हो गई है। बुद्धानन्द और जिना-नन्द ये नाम समान है ग्रीर सिर्फ ग्राराध्यदेवता के अनुसार कल्पित किए गए हों ऐसा संभव है। मल्लवादी का पूर्वावस्था का नाम 'मल्ल' था— यह भी कल्पना ही लगता है। वस्तुत इन आचार्य का नाम कुछ और ही होगा और 'मल्लवादी' यह उपनाम ही होगा। जो हो, परम्परा में उन ग्राचार्य के विपय में जो एक गाया चलो आती थी, उसी गाथा को लेकर उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया हो, ऐसा संभव है। नयचक की रचना के विपय में पीराणिक कथा दी गई है, उससे भी इस कल्पना का समर्थन होता है।

पौराणिक कथा इस प्रकार है-

पंचम पूर्व ज्ञानप्रवाद में से नयनक ग्रन्थ का उद्घार पूर्विषयों ने किया था उसके वारह आरे थे। उस नयचक के पढ़ने पर श्रुतदेवता कुंपित होती थी, अत एव आचार्य जिनानन्द ने जब कहीं वाहर जा रहे थे, मल्लवादी से कहा कि उस नयचक को पढ़ना नहीं। बयोंकि निपेध किया गया, मल्लवादी की जिज्ञासा तीज हो गई। और उन्होंने उस पुस्तक को खोल कर पढ़ा तो प्रथम 'विधिनयमभंग' इत्यादि गाथा पढ़ी।

<sup>18</sup> कथा के लिए देखी, प्रभावक-चरितका-मल्लवादी प्रबंध।

करता है कि दृष्टिवाद के सूत्रांश के साथ भी इसका संबन्ध है। संभव है इस सूत्रांश का विषय ज्ञानप्रवाद में अन्य प्रकार से समाविष्ट कर लिया गया हो। इस विषय में निश्चित कुछ भी कहना कठिन है। फिर भी दृष्टिवाद की विषय-सूची देख कर इतना ही निश्चयपूर्वक कहां जा सकता है कि नयचक का जो दृष्टिवाद के साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह निराधार नहीं।

## नयचक्र का उच्छेद क्यों ?

नयचक पठन-पाठन में नहीं रहा यह तो पूर्वोक्त कथा से सूचित होता है। ऐसा क्यों हुआ ? यह प्रश्न विचारणीय है। नयचक में ऐसी कौनसी बात होगी, जिसके कारण उसके पढ़ने पर श्रुतदेवता कुपित होती थी ? यह विचारणीय है।

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दृष्टिवाद के उच्छेद के कारणों की खोज करनी होगी। जिसका यह स्थान नही। यहाँ तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि दृष्टिवाद में ग्रनेक ऐसे विषय थे जो कुछ व्यक्ति के लिए हितकर होने के वजाय अहितकर हो सकते थे। उदाहरण के लिए विद्याएँ योग्य व्यक्ति के हाथ में रहने से उनका दुरुप-योग होना संभव नहीं, किन्तु वे ही यदि अस्थिर व्यक्ति के हाथ में हों तो दुरुपयोग संभव है। यह स्थूलभद्र की कथा से सूचित होता ही है। उन्होंने अपनी विद्यासिद्धि का अनावश्यक प्रदर्शन कर दिया और वे अपने संपूर्ण दृष्टिवाद के पाठन के अधिकार से वंचित कर दिए गए। जैन-दर्शन को सर्वनयमय कहा गया है। यह मान्यता निराधार नहीं। दृष्टिवाद के नयविवरण में संभव है कि आजीवक आदि मतों की सामग्री का वर्णन हो और उन मतों का नयदृष्टि से समर्थन भी हो । उन मतों के ऐसे मन्तव्य जिनको जैनदर्शन में समाविष्ट करना हो, उनकी युक्तिसिद्धता भी दिशत की गई हो। यह सब कुशाम्रबुद्धि पुरुष के लिए ज्ञान-सामग्री का कारण हो सकता है ग्रीर जड़बुद्धि के लिए जैनदर्शन में अनास्था का भी कारण हो सकता है। यदि नयचक उन मती का संग्रीहर हो तो जो आपत्ति दृष्टिवाद के अध्ययन में है वहीं नयचक के भी

अध्ययन में उठ सकती है। श्रुतदेवता की आपित्तदर्शक कथा का मूल इसमें संभव है। अतएव नये नयचक की रचना भी आवश्यक हो जाती है, जिसमें कुछ परिमार्जन किया गया हो। आचार्य मल्लवादी ने अपने नयचक में ऐसा परिमार्जन करने का प्रयत्न किया हो यह संभव है। किन्तु उसकी जो दुर्गति हुई और प्रचार में से वह भी प्रायः जुप्त-सा हो गया उसका कारण खोजा जाए, तो पता लगेगा कि परिमार्जन का प्रयत्न होने पर भी जैनदर्शन की सर्वनयमयता का सिद्धान्त उसके भी उच्छेद में कारण हुआ है।

#### नयचक्र की विशेषता:

नयचक्र और अन्य ग्रन्थों की तुलना की जाय तो एक वात अस्यन्त स्पष्ट होती है कि जब नयचक्र के बाद के ग्रन्थ नयों के अर्थात् जैनेतर दर्शनों के मत का खण्डन ही करते हैं, तब नयचक्र में एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह नयों के गुण और दोप दोनों की समीक्षा की गई है।

नयों के विवेचन की प्रिक्तिया का भेद भी नयचक और अन्य ग्रन्थों में स्पष्ट है 1 नयचक में वस्तुतः दूसरे जैनेतर मतों को ही नय के रूप में विणत किया गया है और उन मतों के उत्तर पक्ष जो कि स्वयं भी एक जैनेतर पक्ष ही होते हैं—उनके द्वारा भी पूर्वपक्ष का मात्र खण्डन ही नहीं; किन्तु पूर्व पक्ष में जो गुण हैं उनके स्वीकार की ग्रोर निर्देश भी किया गया है। इस प्रकार उत्तरीत्तर जैनेतर मतों को ही नय मान कर समग्र ग्रन्थ की रचना हुई है। सारांश यह है कि नय यह कोई स्वतः जैनमन्तव्य नहीं, किन्तु जैनेतर मन्तव्य जो लोक में प्रवित्त थे उन्हीं को नय मान कर उनका संग्रह विविध नयों के रूप में किया गया है और किस प्रकार जैनदर्शन सर्वनयमय है यह सिद्ध किया गया है। अथवा मिथ्यामतों का समूह होकर भी जैनमत किस प्रकार सम्यक् है और मिथ्यामतों के समूह का अनेकान्तवाद में किस प्रकार साम-

वेलो लघीयस्वय, तत्त्वायंदलोकवातिक, प्रमाणनयतत्त्वालोक भादि ।

ज्यास्य होता है, यह विखाना नयनक का उद्देश्य है। किन्तु नय्वक कृ वाद के प्रत्य में नयवाद की प्रत्रिया वदल जाती है। निरिच्तु जैनमत्त्रव्य की भित्ति पर ही अनेकान्त्रवाद के प्रासाद की रचना होती है। जैनसमत वस्तु के स्वरूप के विषय में अपेक्षाभेद से किस प्रकार विरोधी मन्तद्य समस्वित होते हैं यह दिखाना नयविवेचन का उद्देश्य हो जाता है। उसमें प्रासंगिक रूप से नयाभास के रूप में जैनेतर दर्शनों की चर्चा है। दोनों विवेचना की प्रक्रिया का भेद यही है कि नयचक में परमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं और अन्य में स्वमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं और अन्य में स्वमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं। प्रक्रिया को भद्र प्राप्त को नयाभास कहा गया है। जब कि नयचक में परमत ही नय और नयाभास कहा गया है। जब कि नयचक में परमत ही नय और नयाभास करें। बोर वह महावीर और नयचक तेतर काल के बीच की एक विशेष विचारधारा की ओर संकेत करता है।

वस्तु को अनेक दृष्टि से देखना एकं बात है अर्थात् एक ही व्यक्ति विभिन्न दृष्टि से एक ही वस्तु को देखता है-यह एक वात है और अनेक व्यक्तियों ने जो अनेक दृष्टि से वस्तु-दर्शन किया है, उनकी उन सभी दृष्टियों को स्वीकार करके अपना दर्शन पुष्ट करना यह दूसरी बात है। नयचक की विचारधारा इस दूसरी बात का समर्थन करती.है। और नयचकोत्तरकालीन ग्रन्थ प्रथम बात का समर्थन करते हैं। दूसरी वात में यह. खतरा है कि दर्शन दूसरों का है, जैनदर्शन मात्र उनको स्वीकार कर लेता है। जैन दार्जनिक की अपनी सूक्त, अपना निजी दर्शन कुछ भी नहीं। वह केवल दूसरों का अनुसरण करता है, स्वयं दर्शन का विधाता नहीं बनता । यह एक दार्शनिक की, कमजोरी समक्री जायगी कि उसका अपना कोई दर्शन नहीं। किन्तु प्रथम बात में ऐसा नहीं होता । दार्शनिक का अपना दर्शन है । उसकी अपनी दृष्टि है । ग्रतएव उक्त खतरे से वचने के लिए नयचकोत्तरकालोन ग्रन्थों ने प्रथम बात को ही प्रश्रय दिया हो तो आश्चर्य नहीं। और जैनदर्शन की सर्वनयमयता-सर्वमिथ्यादर्शनसमूहता का सिद्धान्त गीण हो गया हो, तो कोई आइचर्य की वात नहीं है। उत्तरकाल में नय-विवेचन है, परमत-विवेचन, नहीं,।

जवं जैन दार्शनिकों ने यह नया मार्ग अपनाया तब प्राचीन पद्धित से लिसे गए प्रकरण ग्रन्थ गौण हो जाएँ, यह स्वाभाविक है। यही कारण है कि नयचक पठन-पाठन से वंचित होकर कमशः काल-कवित हो गया—यह कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा। नयचक के पठन-पाठन में से लुप्त होने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि नयचक की युक्तियों का उपयोग करके अन्य सारात्मक सरल ग्रन्थ वन गए, तब भाव और भाषा की दृष्टि से विलप्ट और विस्तृत नयचक की उपेक्षा होना स्वाभाविक है। नयचक की उपेक्षा होना स्वाभाविक है। नयचक की उपेक्षा का यह भी कारण हो सकता है कि नयचकोत्तरकालीन कुमारिल और धर्मकीर्त जैसे प्रचण्ड दार्शनिकों के कारण भारतीय दर्शनों का जो विकास हुआ उससे नयचक वंचित था। नयचक की इन दार्शनिकों के वाद कोई टीका भी नहीं लिखी गई, जिससे वह नये विकास को आत्मसातृ कर लेता।

#### नयचक्र का परिचय:

नयचकोत्तरकालीन ग्रन्थों ने नयचक की परिभाषाओं को भी छोड़ दिया है। सिद्धसेन दिवाकर ने प्रसिद्ध सात नय को ही दो मूल नय में समाविष्ट किया है। किन्तु मल्लवादी ने, क्योंकि नयविचार को एक चक का रूप दिया, अतएव चक की कल्पना के अनुकूल नयों का वर्गी-करण किया है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। आचार्य मल्ल-वादी की प्रतिमा की प्रतीति भी चक-रचना से ही विद्वानों को हो जाती है।

चक्र के वारह आरे होते हैं। मल्लवादी ने सात नय के स्थान में बारह नयों की कल्पना की है, अतएव नयचक्र का दूसरा नाम ढादशार-नयचक्र भी है। वे ये हैं—

- १. विधि: ।
- २. विधि-विधिः (विधेविधिः) ।
- ३. विध्युभयम् (विधेविधिश्च नियमश्च)।
- ४. विधिनियमः (विधेनियमः) ।
- ५. विधिनियमौ (विधिश्व नियमश्व)।

- ६. विधिनियमविधिः (विधिनियमयोविधिः)।
- ७. उभयोभयम् (विधिनियमयोविधिनियमौ) ।
- प्रभयनियमः (विधिनियमयोनियमः) ।
  - ि नियम: ।
- १०. नियमविधिः (नियमस्य विधिः) ।
- ११. नियमोभयम् (नियमस्य विधिनियमौ) ।
- १२. नियम-नियम: (नियमस्य नियम:) 11

चक के आरे एक तुम्ब या नाभि में संलग्न होते हैं उसी प्रकार ये सभी नय स्याद्वाद या अनेकान्त रूप तुम्ब या नाभि में संलग्न हैं। यदि ये आरे तुम्व में प्रतिष्ठित न हों तो विखर जायेंगे। उसी प्रकार ये सभी नय यदि स्याद्वाद में स्थान नहीं पाते तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती । अर्थात् अभिप्रायभेदों को, नयभेदों को या दर्शनभेदों को मिलाने वाला स्याद्वादतुम्य नयचक में महत्त्व का स्थान पाता है "।

दो आरों के बीच चक्र में अन्तर होता है। उसके स्थान में आचार्य मल्लवादी ने पूर्व नय का खण्डन भाग रखा है। अर्थात् जय तक पूर्व नय में कुछ दोप न हो तब तक उत्तर नय का उत्थान ही नहीं हो सकता है। पूर्व नय के दोवों का दिग्दर्शन कराना यह दो नयरूप अगरों के बीच का अन्तर है। जिस प्रकार अन्तर के बाद ही नया आरा आता है उसी प्रकार पूर्व नय के दोपदर्शन के बाद ही नया नय अपना मत स्थापित करता है रा। दूसरा नय प्रथम नय का निरास करेगा और अपनी स्थापना करेगा, तीसरा दूसरे का निरास और अपनी स्थापना करेगा। इस प्रकार क्रमणः होते-होते ग्यारहवें नय का निरास कर के अपनी स्थापना वारहवाँ नय करता है। यह निरास ग्रीर स्थापना यहीं समाप्त नहीं होतीं। क्योंकि नयों के चक्र की रत्तना आचार्य ने की है अतएव यारहवें नय के बाद प्रथम नय का स्थान आता है, अतएव वह

<sup>🥍</sup> नयचक पुर १०।

धात्मानंद प्रकाश ४५, ७, प्र० १२१ ।

श्री बारमानंद प्रकाश ४५. ७. पृ०'१२२ ।

भी वारहवें नय की स्वापना को खण्डित वरके अपनी स्वापना करता है। इस प्रकार ये वारहों नय पूर्व-पूर्व की अपेक्षा प्रवल और उत्तर-उत्तर की अपेक्षा निर्वल हैं। कोई भी ऐसा नहीं जिसके पूर्व में कोई न हो और उत्तर में भी कोई न हो। अतएव नयों के द्वारा संपूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। इस नक्ष्य को नयचक्र की रचना करके आचार्य मल्लवादी ने मार्मिक ढंग से प्रस्थापित किया है। और इस प्रकार यह स्पष्ट कर दिया है कि स्याद्वाद ही ग्रस्थंड मत्य के साक्षात्कार में समर्थ है, विभिन्न मत्यवाद या नय नहीं।

तुम्ब हो, आरे हों किन्तु नेमि न हो तो वह चक्र गतिशील नहीं वन सकता और न चक्र हो कहला सकता है अत एव नेमि भी आवश्यक है। इस दृष्टि से नयच्क्र के पूर्ण होने में भी नेमि आवश्यक है। इस्तुत नयचक्र में तीन अंश में विभक्त नेमि की कल्पना की गई है। प्रत्येक अंश को मार्ग कहा गया है। प्रथम चार आरे को जोड़नेवाला प्रथम मार्ग आरे के दितीय चतुष्क को जोड़नेवाला तृतीय मार्ग है। मार्ग के तीन भेद करने का कारण यह है कि प्रथम के चार विधिशंग हैं। दितीय चतुष्क उभय-भंग है और तृतीय चतुष्क नियमभंग है। ये तीनों मार्ग कमशः नित्य, नित्यानित्य और अनित्य की स्थानमा करते हैं वे नीम को लोहनेटन से मंडित करने पर वह और भी मजबूत बनती है अत्यव चक्र को चेष्टित करने वाले लोहपट्ट के स्थान में सिंहुगणि-विरचित नयचक्रवालवृत्ति है। इस प्रकार नयचक्रवालवृत्ति है। इस प्रकार नयचक्रवालवृत्ति है।

नयों के द्रव्याधिक और पर्याथाधिक ऐसे दो भेद प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं। नैगमादि सान नयों का समावेश भी उन्हीं दो नयों में होता है। मल्लवादी ने द्वादशारनयचक्र की रचना की तो उन बारह नयों का संबंध उक्त दो नयों के साथ बतलाना श्रावश्यक था। अत एव आचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि विधि आदि प्रथम के छह नय द्रव्या-धिक नय के अन्तर्गत हैं और शेप छह पर्यायाधिक नय के अन्तर्गत

<sup>&</sup>lt;sup>२२</sup> श्री झारमानंब प्रकाश ४४. ७. पू० १२३. ।

हैं अ । ग्राचार्य ने प्रसिद्ध नैगमादि सात नयों के साथ भी इन बारह नयों का सम्बन्ध बतलाया है । तदनुसार विधि आदि का सम्बन्ध इस प्रकार है ' । १ व्यवहार नय, २–४ संग्रह नय, ५–६ नैगम नय,७ ऋजुसूत्र नय, ६–६ शब्दनय, १० समभिरूढ़, ११–१२ एक्यूत नय।

नयचक की रचना का सामान्य परिचय कर लेने के बाद भव यह देखें कि उनमें नयों-दर्शनों का किस कम से उत्थान और निरास है।

(१) सर्व प्रथम द्रव्यार्थिक के भेदरूप व्यवहार नय के भाध्य से अज्ञानवाद का उत्थान है। इस नय का मन्तव्य है कि लोकव्यवहार की प्रमाण मानकर अपना व्यवहार चलाना चाहिए । इसमें शास्त्र का कुछ काम नहीं। शास्त्रों के भगड़े में पड़ने से तो किसी बात का निर्णय हो नहीं सकता है। और तो और ये शास्त्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का भी निर्दोप लक्षण नहीं कर सके। वसुवन्यु के प्रत्यक्ष लक्षण में दिङ्नाग ने दौप दिखाया है और स्वयं दिङ्नाग का प्रत्यक्ष लक्षण भी अनेक दोगों से दूपित है। यही हाल सांख्यों के वार्षगण्यकृत प्रत्यक्ष लक्षण का और वैशेषिक के प्रत्यक्ष का है। प्रमाण के आधार पर ये दार्शनिक वस्तु की एकान्त सामान्य विशेष और उभयरूप मानते हैं, किन्तु उनकी मान्यता में विरोध है। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का भी ये दार्शनिक सम-थंन करते हैं किन्तु ये वाद भी ठीक नहीं। कारण होने पर भी कार्य होता ही है यह भी नियम नही । शब्दों के अर्थ जो व्यवहार में प्रचलित हों उन्हें मान कर व्यवहार चलाना चाहिए। किसी शस्त्र के ग्राधार पर शब्दों के अर्थ का निर्णय हो नहीं सकता है। अत एव व्यवहार नय का निर्णय है कि वस्तुस्वरूप उसके ययार्थरूप में कभी जाना नहीं जा सकता है-अत एव उसे जानने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारनय के एक भेदरूप से प्रथम आरे में अज्ञानवाद का उत्थान है। इस अज्ञानबाद का यह भी अर्थ है कि पृथ्वी आदि सभी वस्तुएँ अज्ञान-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> वही ४४. ७. पृ० १२३ ।

वर वही ४४.७. पुर १२४।

प्रतिबद्ध हैं। जो अज्ञान विरोधी ज्ञान है वह भी प्रवदोधरूप होने से संज्ञयादि के समान ही है अर्थात् उसका भी अज्ञान से वैशिष्ट्य सिद्ध नहीं है।

इस मत के पुरस्कर्ता के बचन को उद्धृत किया गया है कि "को ह्ये तद् वेद ? कि वा एतेन ज्ञातेन ?" यह बचन प्रसिद्ध नासदीय सूक्त के आधार पर है। जिसमें कहा गया है—"को अद्धा वेद क इह प्रवोचन् कृत आजाता कृत इयं विभृष्टि: ।""यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ ६—७ ॥" टीकाकार सिंहगणि ने द्योमन् सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ ६—७ ॥" टीकाकार सिंहगणि ने ह्योमन् सो समर्थन में वावयपदीय की कारिका " उद्धृत की है जिसके अनुसार भर्ग-हिर का कहना है कि अनुमान से किसी भी वस्तु का अंतिम निर्णय हो नहीं सकता। जैनग्रन्थों में दर्शनों को अज्ञानवाद, क्रियाचाद, श्रिक्याचाद और विनयवादों में जो विभक्त किया गया है उसमें से यह प्रथम वाद है, यह टीकाकार ने स्पष्ट किया है तथा आगम के कौन से वाक्य से यह मत संबद्ध है यह दिखाने के लिए आचार्य मल्लवादी ने प्रमाणरूप से भगवती का निम्न वाक्य उद्धृत किया है—"आता भंते णाणे भण्णाणे? गोतमा, णाणे नियमा आता, आता पुण सिया णाणे, सिया अण्णाणे? भगवती १२. ३. ४६७।

इस नय का तात्पर्य यह है कि जब वस्तुतस्य पुरुष के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता, तब अपीरुषेय शास्त्र का आश्रय तस्वज्ञान के लिए नहीं, किन्तु किया के लिए करना चाहिए। इस प्रकार इस अज्ञानवाद को वैदिक कर्मकाण्डो मीमांसक मत के रूप में फीलत किया गया है। मीमां-सक सर्वशास्त्र का या वेद का तात्पर्य क्रियोपदेश में मानता है। सारांश यह है कि शास्त्र का प्रयोजन यह बताने का है कि यदि आप की कामना अमुक अर्थ प्राप्त करने की है तो उसका साधन अमुक किया है। अत-एक शास्त्र किया का उपदेश करता है। जिसके अनुष्ठान से आप की फलेच्छा पूर्ण हो सकती है। यह मीमांसक मत विधिवाद के नाम से

स्य 'यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः । झमियुक्ततरैरस्यैरस्यपैयोपपास्ते ॥' ——याक्यपदीय १.३४.

प्रसिद्ध भी है। अतएव आचार्य ने इच्याधिक नय के एक भेद व्यव-हार नय के उपभेदरूप से विधिभंगरूप प्रथम अर में मीमांसक के इस मत को स्थान दिया है।

इस अर में विज्ञातवाद, अनुमान का नैर्यवय आदि कई प्रारं-भिक विषयों की भी चर्चा की गई है, किन्तु उन सबके विषय में ब्योरे-वार तिखने का यह स्थान नहीं है।

(२) द्वितीय अर के उत्थान में मीमांसक ने उक्त विधिवाद या अपौरुपेय शास्त्र द्वारा कियोपदेश के समर्थन में अज्ञानवाद का जी आश्रय लिया है उसमें त्रुटि यह दिखलाई गई है कि यदि लोकतत्त्व पुरुषों के द्वारा अज्ञेय ही है तो अज्ञानवाद के द्वारा सामान्य-विशेपादि एकान्तवादों का जो खण्डन किया गया वह उन तत्वों को जानकर या विना जाने ? जान कर कहने पर स्ववचन विरोध है और विना जाने तो खण्डन ही कैसे सकता है ? तत्व की जानना यह यदि निष्फल हो तो शास्त्रों में प्रतिपादित बस्तुतत्त्व का प्रतिपेध अज्ञान-वादी ने जो किया वह भी नयों ? शास्त्र शिया का उपदेश करता है यह मान लिया जाय तब भी जो संसेव्य विषय है उसके स्वरूप का जान तो आवश्यक ही है; अन्यया इप्टार्थ में प्रवृत्ति हो कैसे होगी ? जिस प्रकार यदि वंद्य की औपधि के रस-वीर्य-विपाकादिका ज्ञान न हो, तो वह अमुक रोग में अमूक औषधि कार्यकर होगी यह नहीं कह सकता वैसे ही अमुक याग करने से स्वर्ग मिलेगा यह भी विना जाने कैसे कहा जा सकता है ? अतएव कार्यकारण के अतीन्द्रिय सम्बन्ध को कोई जानने याला हो तब ही वह स्वर्गादि के साधनों का उपदेश कर सकता है, अन्यया नहीं । इस दृष्टि से देखा जाय तो सांख्यादि शास्त्र या मीमांसक शास्त्र में कोई भेद नहीं किया जा सकता। लोकतस्य का अन्वेषण करने पर ही सांख्य या गीमांसक शास्त्र की प्रवृत्ति हो सकती है, अन्यया नहीं। सांख्य शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए जिस प्रकार लोकतत्त्व का अन्वेपण आवश्यक है उसी प्रकार किया का उपदेश देने के लिए भी लोकतस्य का अन्वेषण आवश्यक है। अनेएव मीमांसक के द्वारा अज्ञानवाद का आश्रय नेकर किया का उपदेश करना अनुनित है। 'अग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्ग-

कामः' इस वैदिक विधिवाक्य को क्रियोपदेशकरूप से मीमांसकों के द्वारा माना जाता है। िकन्तु अज्ञानवाद के अध्यय करने पर किसी भी प्रकार से यह वाक्य विधिवात्रय रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। इसकी विस्तृत चर्चा की गई है और उस प्रसंग में सत्कार्यवाद के एकान्त में भी दोप दिए गए हैं। इस प्रकार पूर्व अर में प्रतिपादित अज्ञानवाद और क्रियोप्पेश का निराकरण करके पुरुपाद्धेत की वस्तुतत्त्वरूप से और सब कार्यो के कारण रूप से स्थापना द्वितीय अर में की गई है। इस पुरुप को ही आत्मा, कारण, कार्य और सर्वज्ञ सिद्ध किया गया है। सांख्यों के द्वारा प्रकृति को जो सर्वात्मक कहा गया था, उसके स्थान में पुरुप को ही सर्वात्मक सिद्ध किया गया है।

इस प्रकार एकान्त पुरुषकारणवाद की जो स्थापना की गई है उसका आधार 'पुरुष एवंदं सर्व यद् भूतं यच्च भव्यं' इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र (३१:२) को बताया गया है। और अन्त में कह दिया गया है कि वह पुरुष ही तत्त्व है, काल है, प्रकृति है, स्वभाव है, नियति है। इतना ही नहीं, किन्तु देवता और अहंन भी वही है। आचार्य का अज्ञानवाद के बाद पुरुषवाद रखने का तात्पर्य यह जान पड़ता है कि अज्ञानविरोधी ज्ञान है और ज्ञान ही चेतन आत्मा है, अतएव वहीं पुरुष है। अतएव यहाँ अज्ञानवाद के बाद पुरुषवाद रखने का तात्पर्य यह जान पड़ता है कि स्वज्ञानविरोधी ज्ञान है और ज्ञान ही चेतन आत्मा है, अतएव वहीं पुरुष है। अतएव यहाँ स्वज्ञानवाद के बाद पुरुषवाद रखा गया है—ऐसी संभावना की जा सकती है।

इस प्रकार द्वितीय अर में विधिविधिनय का प्रथम विकल्प पुरुपवाद जब स्थापित हुआ तब विधिविधिनय का दूसरा विकल्प रुपवाद के विरुद्ध खड़ा हुआ और वह है नियतिवाद । नियतिवाद के उत्थान के लिए आवश्यक है कि पुरुपवाद के एकान्त में दोप दिखाया जाय । दोप यह है कि पुरुप ज और सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हो तो वह अपना अनिष्ट तो कभी कर ही नहीं सकता है, किन्तु देखा जाता है कि मनुष्य चाहता है कुछ, और होता है कुछ और । अत एव सर्व कार्यों का कारण पुरुप नहीं, किन्तु नियति है, ऐसा मानना चाहिए ।

इसी प्रकार से उत्तरोत्तर कमश: खण्डन करके कालवाद, स्वभा-

ववाद जीर भाववाद का उत्थान विधिविधिनय के विकल्परूप से आचार्य ने द्वितीय अर के अन्तर्गत किया है।

भाववाद का तात्पर्य ग्रभेदवाद से—ह्रव्यवाद से है। इस वाद का उत्थान भगवती के निम्न वाक्य से माना गया है—''कि भववं ! एके भव, दुवे भवं, अक्खए भवं, अव्वए भवं, अवद्विए भवं, ग्रणेगभूतभव्व-भविए भवं ! सोमिला, एके वि ग्रहं दुवे वि अहं...'' इत्यादि भगवती १८. १०. ६४७।

(३) द्वितीय अर में अद्धैत दृष्टि से विभिन्न चर्चा हुई है। श्रद्धैत को किसी ने पुरुप कहा तो किसी ने नियति श्रादि । किन्तु मूल तत्त्व एक ही है उसके नाम में या स्वरूप में विवाद चाहे मले ही हो, किन्तु वह तत्त्व श्रद्धैत है, यह सभी बादियों का मन्तव्य है। इस अद्धैततत्त्व का खास कर पुरुपाद्धैत के निरास द्वारा निराकरण करके सांख्य ने पुरुप और प्रकृति के द्वैत को तृतीय अर में स्थापित किया है।

किन्तु अह तकारणवाद में जो दोप ये वैसे हो दोपों का अव-तरण एकरूप प्रकृति यदि नाना कार्यों का संपादन करती है तो उसमें भी क्यों न हो यह प्रकृत सांख्यों के समक्ष भी उपस्थित होता है। और पृष्पाद तकाद की तरह सांख्यों का प्रधानकारणवाद भी खण्डित हो जाता है। इस प्रसंग में सांख्यों के द्वारा संगत सत्कार्यवाद में असत्कार्य की आपत्ति दी गई है और सत्व—रजस्—तमस् के तथा सुख—दुःख—मोह के ऐक्य की भी आपत्ति दी गई है। इस प्रकार सांख्यमत का निरास करके प्रकृतिवाद के स्थान में ईक्वरवाद स्थापित किया है। प्रकृति के विकार होते हैं यह ठीक है, किन्तु उन विकारों को करने वाला कोई न हो तो विकारों की घटना बन नहीं सकती। अत एव सर्व कार्यों में कारण रूप ईक्वर को मानना आवश्यक है।

इस ईश्वरवाद का समर्थन श्वेताश्वरोपनिषद् की 'एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं वीजं बहुवा यः करोति' इत्यादि (६. १२) कारिका के द्वारा किया गया है। और 'दुविहा पण्णवणा पण्णता— जीवपण्णवणा, अजीवपण्णवणा च'' (प्रज्ञापना १. १) तथा "किमिदं भते ! लोएति पबुन्नित ? गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव" (स्थानांग) इत्यादि आगम वाक्यों से सम्बन्ध जोडा गया है।

(४) सबं प्रकार के कार्यों में समर्थ ईश्वर की ब्रावश्यकता जब स्थापित हुई तब आक्षेप यह हुआ कि आबश्यकता मान्य है। किन्तु समग्र संसार के प्राणियों का ईश्वर अन्य कोई पृथगात्मा नहीं, किन्तु उन प्राणियों के कर्म ही ईश्वर हैं। कर्म के कारण ही जीव प्रवृत्ति करता है और सदगुरूप फल भोगता है। कर्म ईश्वर के अधीन नहीं। ईश्वर कर्म के अधीन है। अतएब सामर्थ्य कर्म का ही मानना चाहिए, ईश्वर का नहीं। इस प्रकार कर्मबाद के द्वारा ईश्वरबाद का निराकरण करके कर्म का प्राधान्य चौथे अर में स्थापित किया गया। यह विधिनियम का प्रथम विकल्प है।

दार्शनिकों में नैयायिक-वैशेपिकों का ईश्वरकारणवाद है। उसका निरास अन्य सभी कर्मवादी दर्शन करते हैं। अतएव यहाँ ईश्वर-वाद के विरुद्ध कर्मवाद का उत्थान आचार्य ने स्थापित किया है। यह कर्म भी पूर्य-कर्म समझना चाहिए। यह स्पष्टीकरण किया है कि पुरुष के लिए कर्म आदिकर हैं अर्थात् कर्म से पुरुप की नाना अवस्था होती है और कर्म के लिए पुरुप आदिकर है। जो आदिकर है वही कर्ता है। यहाँ कर्म और आत्मा का भेद नहीं समक्तना चाहिए। आत्मा ही कर्म है और कर्म ही आत्मा है। इस दृष्टि से कर्म-कारणता का एकान्त और पुरुष या पुरुपकार का एकान्त ये दोनों ठीक नहीं—आचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि पुरुष नहीं तो कर्मप्रवृत्ति नहीं, और कर्म नहीं तो-पुरुपप्रवृत्ति नही । अतएव इन दोनों का कर्तु त्व परस्पर सापेक्ष है । एक परिणामक है तो दूसरा परिणामी है, अतएव दोनों में ऐक्य है। इसी दलील से आचार्य ने सर्वेक्य सिद्ध किया है। आत्मा, पुरुगल, धर्म, अधर्म, आकाश आदि सभी द्रव्यों का ऐक्य भावरूप से सिद्ध किया है और अन्त में युक्तिवल से सर्वसर्वात्मकता का प्रतिपादन किया है और उसके समर्थन में- 'जे एकणामे से बहुनामे' (आचारांग १. ३. ४.) इस मागमवाक्य को उद्धृत किया है। इस अर के प्रारंभ में ईश्वर का निरास

किया गया और कर्मकी स्थापना की गई। यह कर्मही भाव है, अन्य कुछ नहीं — यह अंतिम निर्कार्ष है।

- (५) चीये अर में विधितियम भंग में कर्म अर्थात् भाव अर्थात् किया को जब स्थापित किया तब प्रश्त होना स्वाभाविक है कि भवत् या भाव किसका ? द्रव्यसून्य केवल भवन हो नहीं सकता । किसी द्रव्य का भवन या भाव होता है। ग्रत्यप्त द्रव्य और भाव इन दोनों को अर्थस्थ स्वीकार करना आवश्यक है; अन्यया 'द्रव्यं भवति' इस वावय में पुनकित्त दोय होगा । इस नय का तास्पर्यं यह है कि द्रव्य और त्रिया का नादास्प्य है। क्रिया विना द्रव्य महीं और द्रव्य विना क्रिया नहीं । इस मन को नैगमान्तर्गत किया गया है। नैगमनय द्रव्याधिक नय है।
- (६) इस अर में द्रव्य और किया के तादात्म्य का निरास वैक्षेपिक दृष्टि के आध्य से करके द्रव्य और किया के भेद को सिद्ध किया गया है। इतना ही नहीं किन्तु गुण, सत्तासामान्य, समवाय आदि वैक्षेपिक संमन पदार्थों का निरूपण भी भेद का प्राधान्य मान कर किया गया है। आचार्य ने इस दृष्टि को भी नैगमान्तर्गत करके द्रव्यायिक नय ही माना है।

प्रथम ग्रर से लेकर इस छट्टो ग्रर तक द्रव्यार्थिक नयों की विचा-रणा है। अब आगे के नय पर्यायाधिक दृष्टि से हैं।

- (७) वैदेषिक प्रक्रिया का खण्डन ऋजुसूत्र नय का आश्रय लेकर किया गया है। उसमें वैदेषिक संमत सत्तासंबंध और समयाय का विस्तार से निरसन है और अन्त में अपोहबाद की स्थापना है। यह भ्रपोहबाद बौदों का है।
- (५) अयोहवाद में दोप दिला कर वैयाकरण भर्नृहिर का शब्दाहैत स्थापित किया गया है। जैन परिभाषा के अनुसार यह नार निक्षेपों में नामनिक्षेप है। जिसके अनुसार वस्तु नाममय है, तदितिरक्त स्रका कुछ भी स्वरूप नहीं।

इस शब्दाहित के विरुद्ध ज्ञान पक्ष को रस्या है और कहा गया है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं है। यब्द तो ज्ञान का साधन मात्र है। ग्रतएव घव्द नहीं, किन्तु तान प्रधान है। यहाँ भर्तृहरि और उनके गुरु बसुरात का भी खण्डन है।

ज्ञानबाद के विरुद्ध स्थापना निक्षेप का, निर्विपयक ज्ञान होता नहीं-इस युक्ति से उत्थान है। शाब्द थोध जो होगा उनका विषय क्या माना जाय? जाति सामान्य या अपोह? प्रस्तुः, ने स्थापना निक्षेप के द्वारा अपोहवाद का खण्डन करके जाति की स्थापना की गई है।

- (६) जातिवाद के विरुद्ध विदेषवाद और विदेषवाद के विरुद्ध जातिवाद का उत्थान है, अत्तत्व वस्तु सामान्यैकान्त या विदेष्पैकान्तरूप है ऐसा नही कहा जा सकता । वह अवक्तस्य है । इसके समर्थन में निम्न आगम-वाक्य उद्धृत किया है—"इमा णं रयणप्पमा पुढ्वी आता नो आता ? गोयमा ! अप्पणो आदिट्टो आता, परस्स आदिट्टो नो आता तदुभयग्स आदिट्टो अवक्तव्यं ॥"
- (१०) इस अवक्तव्यवाद के विषक्ष में समिभिरूढ नय का आश्रय लेकर बौद्ध दृष्टि से कहा गया कि द्रव्योत्पत्ति गुणरूप है अन्य कुछ नहीं। मिलिन्द प्रक्त की परिभाषा में कहा जाय तो स्वतंत्र रथ कुछ नहीं रथांगों का ही अस्तित्व है। रयांग ही रय है अर्थात् द्रव्य जैसी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, गुण ही गुण हैं। इसी वस्तु का समर्थन सेना और वन के दृष्टान्तों द्वारा भी किया गया है।

ं इस समिभिरूढ की चर्चा में कहा गया है कि एक-एक नय के बत-शत भेद होते हैं, तदनुसार समिभिरूढ के भी सौ भेद हुए। उनमें से यह गुण समिभिरूढ एक है। गुणसमिभिरूढ के विधि आदि वारह भेद हैं। उनमें से यह नियमविधि नामक गुणसमिभिरूढ है।

इस नय का निर्गम आगम के—"कई विहे ण भन्ते ! भावपरमाणु पन्नते ? गोयमा ! चउविहे पण्णत्ते-वण्णवन्ते, गंधवंते, फासवंते रसवंते" इस वाक्य से है ।

(११) समिष्ठिक का मन्तव्य गुणोत्पत्ति से था। तब उसके विरुद्ध एवंभूत का उत्थान हुगा। उसका कहना है कि उत्पत्ति ही विनाश है। क्योंकि वस्तुमात्र क्षणिक है। यहाँ यौद्धसंमत निहेंतुक विनाशयाद के आश्रय से सर्वरूपादि वस्तु की क्षणिकता सिद्ध की गई है और प्रदीपित्रसा के दृष्टान्त से वस्तु की क्षणिकता का समर्थन किया गया है।

(१२) एवंभूत तय ने जव यह कहा कि जाति-उत्पत्ति ही विनादा है तव उसके विरुद्ध कहा गया है कि "जातिरेव हि भावानामनाशे हेतुरिष्यते 'अर्थात् स्थितिवाद का उत्थान क्षणिकवाद के विरुद्ध इस अर में है। अत एव कहा गया है कि—"सर्वेष्यक्षणिका भावाः क्षणिकानां कुतः त्रिमा।' यहां आवार्य ने इस नय के द्वारा यह प्रतिपादित कराया है कि पूर्व नय के वक्ता ने ऋषियों के वाक्यों की धारणा ठीक नहीं की; अत एव जहां अनाश की वात थी वहां उसने नाश समका और अक्षणिक को क्षणिक समक्ता। इस प्रकार विनाश के विरुद्ध जब स्थितिवाद है और स्थितिवाद विरुद्ध जब क्षणिक वाद है, तब उत्पत्ति और स्थिति न कह कर सून्यवाद का ही आक्ष्म वयों न लिया जाए, यह आवार्य नागार्जुन के पक्ष का उत्थान है। इस गून्यवाद के विरुद्ध विज्ञानवाद को स्थपना पक्ष रक्षा और विज्ञानवाद की स्थपना की। विज्ञानवाद का सण्डन फिर भून्यवाद की दलीलों से किया गया। स्याहाद के आश्रय से वस्तु को अस्ति और नास्तिरूप सिद्ध करके भून्यवाद के विरुद्ध पुरुपादि वादों की स्थान पना करके उसका निरास किया गया।

ग्रीर इस अरके अन्त में कहा गया कि वादों का यह चक्र जनता ही रहता है, क्योंकि पुरुषादि बादों का भी निरास पूर्वाक्त कम से होगा ही।

## अनुक्रमणिका

(अ) ग्रग्नि--४०, ४१ अग्रायणीय---२२ अंग---१२, १४---१७, २१---२३, २१, अचरमता-११६ टि०, २६, २७, ३६, १६३, अजीव-७६, १४१, २१६, २२६,--/ २८१-- घर २२,-- प्रविष्ट १३१.-द्रव्य के भेद प्रभेद ७६ - की एकता-बाह्य = १०, २३---२६, १३१. अनेकता = ६: परिणाम = २.--पर्याय १६३, १६४, 30.30 भंगूत्तरनिकाय---३२, ४६, टि०, ७५ अज्ञान--१०४,२००, २१६, २२०,२४६, टि॰ '२६८, ३१३,-निग्रहस्थान १६४, अंश--११६ -- वाद ३२, १०१, १०२, १०४, अंशी--११६ २८२ ३१२, ३१४ सकर्ता - २५० अण्ड--४१ अकत रव-२४० अतथाज्ञान-१८१:- प्रश्न १८२ अकल**द्ध--२४**, १३४, १३८, १४७, अति सूक्ष्म-२४५ २०७, २६०, २८४, २८६, २६०. अतिस्यूलस्यूल-२४५ 284 अतीतकाल ग्रहण-१४२, १५५ अकलंकग्रन्थत्रय---११४ अत्यन्त अभिन्त-६४ अकारक अकर्ता--- २५१ अत्यन्तभेद---६५ अकुरालहेतु -- २५६ अह---१७० अकृतागम--- ६५ सदा समय--७६, ७६, २१६ अकृताम्यागम — १८० अदितीय-४१ अक्रियावाद--३२, २०२, ३१३ अर्द्धत-- २८६, ३१६;--हिट रेथेन अक्रियावादी-७४, ७५ ३१६:-- बाद २३२ं, २६०, २७३, अक्षणिक---२७४ २८२, २८६:- वादी १२७, २८६: अक्षय--- = ६. ११६ ---कारण वाद---३१६ अक्षिप्र 🕶 २२३ व्यर्ग--- २५२, २५३

अधर्म-१२०, २४२, ३१७;-अस्ति-

षगुर∙लघु—-६६

काय ६४, ७६, ७६, ८७, ११६, २१६ अधर्मयुक्त-१८६, १६४: २०१ अधिक—१८० टि०, १८१:—दोपविरोप 850 अधिगम-- २२६ अधिष्ठान- ४४ अध्यवसाय---१३८, २४२, २२६, २६६ अध्यास--२५६ वध्य---२२३ थनन्त-७३, ७४:--पर्याय ८० बनन्तरागम-१६२ अनागत काल ग्रहण-१४२, १४५ वनारम--४४, ४६, ६८: २४८:--वाद ४४, ४६, ४७-वादी ७४; परिण-मन २५० थनाप्त-- २६० अनित्य-- ११६, २७४, ३११ अनित्यता--- ७२, ११८ अनिन्द्रिय जन्य---१३२ अनिन्द्रियनिमित्त---२२२ अनिधित---२२३ अनिष्टापादन--१८६ अनुगम--१४१, २२६ अनुज्ञा--१५ अनुत्तरीपपातिक दशा—२२, ३१, २८१, अनुपलव्यि-१५३, १५६ अनुसय-६४, ६६, ६७;-६४, ६५; —ह्म २७२, रन्ध अनुमान--१३८, १३६, १४१--१४४,

१४६; २१६, २७६, २८६, ३१३,

३१४ के तीन भेद, १४८;--स्वार्थ-परायं १४८;-- निराकृत १८०:--परीक्षा १५०;-प्रयोग १५६:-भेद १४७--वास्य १५७: का अन्त-र्भाव २२० अनुवायी द्रव्य-१२४ अनुयोग -- १७-१६, २४, ३२, ३६, १४७ १४६, १६१, १८२, १६४, १६८, २०१, २०६:--द्वार २४, २७, ३०, ३१,११७ टि०, १२२,१३६,-१४१, \$x3, 8x0, 8x6, 8x0, 8x7. १५४, १५५, १५६, २१७----२१८, २२६, २८१---२८३:-- का गुथवक-रण १६; -वादपद १८१;--धर १६ अनुयोगी १८१;---प्रश्न १८२, अनु-लोम-- १८१:--प्रश्न १=२:--संभाषा १७७ टि०:--संघाय संभाषा १७७ टि॰ अनुशासित १८६, १६२, 200 सिद्धरोन---२८७ अनुसंघान — १**५**८ अनेक--११८ अनेकवा--११६ अनेकरवगामी--११८ अनेकान्त, ५६, ५७, १६०, २७१;— बाद ¥, ₹£, ¥0, X१-XX, XC, XE, €१, ६३,६४,६x, ७x, ≈x—=0 = १— E 3, ११×, १२२, २०६, २२६, २३४, २७२, २७३, २७४, २७७,२८६, २८७, २६१, २६६--३०२, ३०७--३१०;--पादिता =६:--पुग ३६: - स्थापनपुग ३४:--- यवस्यायुग--- २८१

अनेकाल-जय-पताका—२६० अनेकान्तव्यवस्था--१०५ टि०, २६१ अनेकान्त-व्यवस्था-यग----२**८**५ अन्त-४८, ५८, ८६ अन्तःप्रज्ञः—६६, १००, २४७ अन्तकृहण--२२: २८१ अन्तर--- ३१० अस्तरात्मा---२४= अन्तर्व्याप्ति-- २७७ अन्धतामिस---२५६ अन्य---२३८ अन्यतीधिका-७०, १७१, २८३ अन्यत्व -- २३७ अन्ययानुपर्वति रूप-२७७ अन्ययोगव्यवच्छेदिका-१ टि॰ अस्वय--७७ अपगत---२२५ अपगम----२२४ अपदेश-- १५८ अपनूत्त---२२५ अपनोद---२२५ अपराजित—१६ अपरिप्रहत्रत-- १३ अपरिणमनशीलता---२५० अपविद्य---२२५ अपसिद्धान्त--१६५ अपाय--१८६, १६१, २००, २२५;--उदाहरण १८६ अपेक्षा--५४, ६२, १०५, ११२, ११३, ११४, २६३:--कारण १०६, १०७,

१०८, ११२, २५१:--भेद ५४,

४=. १०१;-वाद ५४. १०२. ११५. अपेत--२२४ वपोह-- २२४. ३१६;--वाद २६६, 384, 388 अपौरुपेय-२१३, ३१४ वपौरुपेयता- ३, २८४ अप्रमाण-१३५, २१६ अप्रामाण्य-- ६ अभयदेव-- २८, ३४, १३८, १८६, १६१, २८४, २६० अभाव-२१६, २४१:-हप २७२,२६५ अभिधम्मत्यसंग्रह-- २१७ टि॰ अभिधमंकीपभाष्य-20२ अभिष्यमं समिति शास्त्र--१४४ अभिनिवेश--२५६ अभिन्त-११८, २३७ अमतंमतस्य-१५६ अभेद--११८, २३२, २८७;-गामी ११=. २७४:--इप्टि २५६, २६४: --वाद २३४, ३१६:--दर्शन २८७ अमूर्त--- २४१, २४३; -- द्रव्यों की एक-त्रावगाहना २१७ अमोलख ऋषि--२४ अमोह-- २५७ अयुतसिद्ध-- २१३, २३८ अयोनिसी मनसिकार-६७ अरिष्टनेमि--- ५० अरिहंत-४ अहपी-७६, ७६, २१६, २४३ अर्थ-१६२, २०७, २०८; २१२, २३३, २३६,२६३,२६४;--- पर्याय २२४;--

×

```
संज्ञा २३३:--नय २२७:--भेद
                                   अवस्तु-१२७;-प्राहक १२८,
     २३०:--हप ३१८
                                   अवस्था-४= ४२, ७२, ७७, ११६
 अर्थात्मक प्रत्य----
                                   अवस्थान---२२४
 अर्थाधिकार---१४१
                                   अवस्थिति---- ६, ११६
 अर्थापनि---२१६
                                   अवाच्य-- ६६, २४८, १८X
 वहंत - ३१५
                                   अवाय---१३०, १३२, १३४, २२२,
 अलसस्य---५६
                                       227
                                   अविच्छेद-- ७७, ११८
 थलीकिक--१४६, २४७
                                   अदिज्ञात--२००
 अल्प --- २२३
 अल्पविधि---२२३
                                   अधिज्ञातार्थ--१८४, २००:-- निप्रह-
                                      स्यान १८४
 अववतच्य ४६, ५०, ६४-६७, १००,
                                   अविज्ञान-१८४, २००
     १०२,११३, २४२, ३१६:-सापेक्ष
                                   अविद्या-४६, ४८, ४६, ८३, २५३-
    ६७; - वाद ३१६; - का स्थान ६६;
    --पश १०१:--भंग ६४. १०१.
                                      345
                                   अविनाभाव---२३८, २३६
    २१०:--- शब्द का प्रयोग ६६
                                  अविपर्यय---२४४
 अवक्तब्यता --- १०२
                                  अविरति---२५५, २६=
 अवगम-२२५
                                  अविशेष--२०६:--सण्डन १८७, २००,
 अवगाहना- ८०, ८१
                                      २०१:--दपणामास १=७. समा-
अवब्रह--१३०--१३४,२२२, २२५:---
    अर्थावग्रह १३१---१३४:-- अवग्रह
                                      जाति १८७, १६८, २००, २०१
    आदि के पर्याय २२५: -- के भेद
                                  अविसंवाद-- १. १६४, २२०
    २२२: - लक्षण और पर्याय २२३
                                  अवीर्य-------
अवग्रहणता -- २२४
                                  अध्यपदेश्य---१४
अवधारणा—े २२५
                                  अब्यभिचारी---२२०
                                  अव्यय--- ६ ११६,
अवधि ज्ञान- १२६--१३१,१३४,१३४,
                                  अध्याकृत-४६, ५०, ५६-७२, ६७,
    १४१, १४६, २१=, २६२, २८६
                                      १=२:---प्रदन ६७, १०१
अववोध--२२५, ३१३
                                  अब्युस्टिति नय-७१, ७७
अवभास-१३=
अवयव--११६, १४३, १४६, १४७;
                                  अब्युच्छित्तिनयार्थता-११८ .
    और अवयवी २३२
                                  गराारवतता--११म
                                  अशास्त्रतानुष्ट्रेदवाद - ४०, ६०, ७३
अवयवी-- ७६, १४२, १४३
                                  अगुद्ध—२४७
अवयवेन-१४२, १४२
                                 अगुम-२४३
.अवलम्बन्ता--२२५
```

अर्शनिशी—५७ अश्रत---१६८ अश्रतनिःसृत-१३०-१३४, २२२ बप्टदाती--- २६० बप्टसहस्री--२६०, २६१ असंग--१४८, २७८, २८५ थसंस्कृत--२४६ असंदिग्ध-२२३ असत्-४०-४२, ६७, १०२; पक्ष १०१; --कार्यवाद २४०, २४१, २८७, ३१२,३१६ असत्य-मृपा---६६ असद्भावपर्याय १०६, १०७, १०६ असद्धेत्-१=३ असाक्षात्कारात्मक--१२३ असिद्धी-६६ (टि॰) अस्ति - ६१,६३; -और नास्ति वा अने-कान्त ८६. ६०. ६१ अस्तिकाय — ६४, ७६, २२६, २३३ अस्तित्व--६० अस्मिता--२५६ अहिंसा--३३ अहेत्—१६३, २०० अहेत्वाद--१६६

## (आ)

आकाश--४०, ४१, ८७, १२०, २४२, ३१७: -- अस्तिकाय ६४, ७६, ७६, २१६ आक्षेपणी---१७५, १७६ आस्यानक---१८८ • आगम-३, ६-६, ११, १६, २०, २३, आत्मा-१०, ३१-३३, ४१-४४, ४६

१३=, १३६, १४१, १४२, १४४, १४७, १६५: २७६, २८१:--अर्थ-रूप १६२; २१४, २१६, २४४, २६६, २=६, ३१३;--मे स्याद्वाद £३--के दो भेद १६१;·-का प्रामाण्य ११, १६४; - चर्चा १६१: मे ज्ञान चर्चा १२५: - युग ३५; -विरोधी १०:-का रचनाकाल २७:--का विषय ३१:--की टांकाएँ ३२:-के संरक्षण मे बाधाएँ ११:--आगमोत्तर जैन दर्शन २०५:--में स्यात्शब्द का प्रयोग ६२:-सत्ररूप १६२:-यग २८१ आचार---२२, २८१ थाचार वस्त--२१ क्षाचारांग--- २१, २४--- ३१; ६८, ६४, १४२, १६३: ४ टि०, २१ टि०, २८२. ३१७:--- अंगवारी २३, आजीवक--३०५, ३०६ आज्ञा-प्रधान---२८३ आत्रप्रत्याख्यान---२६, २८२ आत्म-तत्त्व--४४ आत्मद्रवय--७३, ८३, ८४, २३६ आत्म-निरूपण--- २४६ थात्मपरिणमन---२५० आत्मप्रवाद पूर्व--- २१ बात्म-बृद्धि-- २५७ आत्मवाद-४३-४४, ४७, ४६ आत्मवादी--६८ बारमसिद्धि—१६४ आत्मस्य-४३ ४१, ५२, ११३, १२८, १३७,.. --- 40, ६४, ६७, ६८, ७०, ७२,

```
आप्तमीमांसा-- २४. २५७. २६०
     48, 48, 68, 64, 808, 80X,
                                   आप्तोपदेश—१३६
     ११६. १२७. १६०, १६२, १६३.
                                  भिनियं ध- १३०
     २३४, २३८, २४७, २४६, २४०,
                                  आभिनिवोधिक---१३०, १३१, १३३,
     २४१, २४७, २६१, २६६, २७२,
    २८२. २८३-३१७. २८४. ३१४.
                                       13x. 22x.
    १६८:-- की एकानेवता ११८ टि०:
                                  आभोगनता---२२४
    -की नित्यता-अनित्यता ७०:-
                                  आयतन-४६
    व्यापकता ७३:--के आठ भेद ८४.
                                  आय - २१७:-अपवर्ग और अनपवर्ग
    —में अस्तिनास्तित्य ६०:-- के चार
                                      720
    प्रकार २४८:- सर्वंगतत्व-विभत्य
                                  आरम्भवाद-----------
    388
                                  आराधक--- ५ ३
आत्मांतकर— ह ह
                                  आर्यधर्म -- ११०
आत्मानंद प्रकाश--- २६६, ३१० टि०,
                                  आर्य मंग--१७
    388 Eo
                                  आमं रिशत-१७, १८
आत्मागम—१६२
                                  आगंसस्य—६=
                                  आलोधन - २२४
आत्माद्वीत-१२०, २५६
आत्मारमभ-- ६६
                                  आवर्तनता---२२४
आत्मास्तित्व—१६०
                                 आवश्यक- २४, २७, ३०, १३१, २८१;
आत्मोपनीत—१८६, १६६, २०१
                                     —चूणि ६ टि॰, १४ टि॰:---
मादि कारण-४०, ६६, १००
                                     नियुक्ति १३३; ५ टि० १७ टि०,
आदिपुराण—२४
                                     २१ टि०:--व्यतिरिक्त १३१
आदेश-१०, ११, १०५, १०७, ११२,
                                 आविद्वदीर्घंसत्र—२००
    ११४, ११५, ११७,१२२,१२३;--
                                 आवांका--१४८
                                 आध्ययण--१४२, १४६, १४०, १४२,
    पाद ११५
आधाराधेय सम्बन्ध—२३७
                                 आधित-१४२
आध्यारिमकडस्क्रान्तिक्रम—५१,
                                 वासव-६७:-निरोध ६८
                                 आहरण-१=६, १६२, २००;-तहेन
आध्यारिमक दृष्टि-- १६४
                                     १८६, १६२, २००; -तहोप १८६,
आनन्द-४७
आनुगामिक—१३=
                                    ter, tot, tex
वानपूर्वी-१४१
                                             (E)
आपवादिकप्रतिसेवना---१७२
आप्त--७, १६२, २६६, २०७, २६०,
                                इन्द्र--१२३
                                इन्द्रनील मणि--२६३
आध्व-परीद्या---२६०
```

इन्द्रिय—४६, १२१, १४३, २१७, २२२;—गम्य १२०, १२१;—गम्य १२०, १२१;—गम्य १३०-१३५, २६३, २६६;— जमति १२६;— मत्स्या १४५, २१६;—अप्तानकर्षे २१६;— अप्तानकर्षे २१६;— मति ज्ञान के २४ भेद २२२ इन्द्रियातीत—१२०

ईताबास्योपनिषद—५५ टि० ईवबर—३, ३२, ४२, ४६, ६६, ६० टि०; २८२, ३१६, ३१७;—कतृंदव २४१;—कारणवाद ३१७;—वाद ३१६, ३१७ ईहा—१३०, १३२, १३४, २२२, २२४

(ਚ)

उच्छेदबाद—४७-४६, २०, ६६,७०, ७१,७४, ७६, २४६ उज्जीवनी—१न४ उत्कालिक—१३१ उत्तरसुराण—२४ उत्तराध्ययन—२२, २३, २४, २०, ३०, ३१, ३४, १२६, १७१, २१०,२११ २१४-२१६, २४५ ह०, २न१ उत्पात—२३६, २४१, ३१६;—और नास का अविनामन २३६ उत्पन्नास्तक—२१०

उत्पाद---२०६;--व्यय २०६, २३४,

व्यय-घीव्य २३८

२३६-२४१: आदि त्रय २३६;--

**टदक्षेढालपुत्त--१७१** उदाहरण-१५७, १४८, १६२, १८८, 858. उदद्योतकर--- २८८ उपक्रम--१४१, २२६, २२७, उपदेश-१३६ उपचारणता-२२४ उपनय--१४८, १६१ उपनिषद्-४०, ४२-४४, ४७, ४६, x8.50, 53. Ex. E5. E6.208. १२०, १६६, २०६, २०६, २४६. 302 चपन्यास--१६७, २०१ उपन्यासोपनय-१८६ उपपत्ति-१८८ उपमान-१४३-१४५, १५४, १८८, २१६, २८६;--परीक्षा १६१:

२१६, २८६;—परीक्षा १६१;
उपयोग—६४, ६६, ११६, २२१, २६६
उपलंडिय—१४६, २६६
उपलंडिय—१४८;—बिगुद्धि १४८
उपांग—२४, २६, २८, २६, ३६, २८१
उपांग—२४, ४६, ४६, २४१
उपांयय—२६२
उपांय—१८२—१६१, २००;—तस्व
२६६
उपांग्य —१८२, १४४, १४८—

\$\forall \text{1x}, \text{8x}, \t

उपालम्म-शन्दः, १६३, २०० उपासकदशा--२२, ३१ १७०, २०१; उभय--६५:--पस ६४, १०१;--

कृटस्य-पुरुष-—२४६ कत-प्रणादा—६५ कृतव्यमादि--१२० कतवित्रणाद्याहि—१८० कतिकर्म— २३ कटण---- ५ ० केवल--- ५२. १२६, १३०, १३१, १३४, १३४, १४१, १४६, २१८, २२०, २४४, २८६:--दर्शन २२१:--ज्ञान के साथ अन्य ज्ञान २२१:--ज्ञानी २६१, २५६ केवलाट त-xx केवली -- ४. ६, २३; -- कवलाहार २३१ केसी--३२, १२८, १७०, २८३ कैलाशचंद्र जी-- ३५ क्तैवस्य---२५४ कोट्टाचार्यं---२८४ कोच्छ---२२४ क्रिया---२७०, ३१३, ३१४, ३१८ क्रियावाद—३२, २८२, ३१३ क्रियावादी-- ६६, ७५ क्षीय--- २४६ मनेश -- २५४, २५६ (ध) शिविक---२७४,--व ६ २८६,२६८,३२० क्षणिकता-रि७२, २७३, २७४, २८४, ₹₹0. क्षणिक बादी -- २ ୬३ शतिय-—१७ <sup>†</sup> द्यायोपशमिक-१३१ शिप्र--२२३

क्षेत्र--६३. ७३. ११४-- ११७. १४१. २४५, २८६:--परमाण ८८ (ख) खंदय -- ६ २ (ग) गंगेश---२११ गण--१८३ गणधर---४. ७-८, १०, ११, २१, २६-२६. १६३, २०१ गणितात्रयोग--१७ गणिविटक---- ३ गणिविद्या---२६, २५२ गति और आगति-४१. ६६ गवेषणा--२२४ गिरसण्ड---३०४ गुण--११६, १४१, १४३, १४३, २०७, २११. २१३---- २१४. २२६, २३१. २३=, २४१, २४३, २४४, २४६, २४६. २६६, ३१८, ३१६,-ना लक्षण २११;--पर्याय २३६--पर्याय बोर द्रव्य---२१३, २३६;---प्रमाण २२६ गुणघर---२२ गुणदृष्टि-११६, ११६ गुणभद्र---२४ गुणसुन्दर--१७ गुणस्थान-४१, २४७, २६६ गुणेन-१४२, १४१ . गुर-६६ पुर-लयु —€€ गोमट्टसार--२३ दि०

गोवर्धन - १६

गोशालक---१७० गीडपाद-१४६, १४३-१४४ गौतम-१६,२३,४४,४७,६३, ६४, ६६, ७=,६०,१०४, १२१, १३६, १७१, १६२ ब्रहण--२२५ (च) चल्रवर्ती — २२८ टि॰ चतःशरण---२६,२७ टि०, २८२ चत्-सत्य------ ५ चतुर्दशपूर्व--१४.--धर १०,१६४ चतुर्दशपूर्वी- ६. १०.१६३ चतुर्घातु---२४६ चतुर्म्ख--२४८ चत्रविशतिस्तव---२३ चत्रंशघर-- दि०. चतुष्कोटिविनिम् त- ६६ चतुष्पाद आरमा---१०० चतुष्प्रीशिकं स्कंध-१०८ चन्द्रप्रज्ञप्ति ---२४,२४,२६,२८१ चन्द्रवेध्यक----२६,२८२ चरक-१३७, १३८, ठि० १३८, १४४, ' १४५,१४८,१४० १५५,१६६,१७७ · &0.80=.8=0 8=8.8=X.8=0, '\$==,?=E,?E1-?EX,?E=,?E5; -संहिता १४४, १३६,१६१. १६२,१६४,२०० घरणकरणानुयोग--- १७ चरणानुयोग ---२४ चरमता--११६ चरितानुयोग १८६ चातुर्याम---४५ चारित्र---६५,१४१,२३१

चारित्र मोह—२५६ चार्वाक---३३,४७,६०,६७;१२१,१६३, 188.288 चिता---२२४ चित्रज्ञान--- ५३ चित्रपट-- ५३ चित्र-विचित्र पक्षयूनत पुस्कोकिल का स्वपन--- ५२ चूणि ३२,३३,३४,१८६,१६५,२०४,२८४ चलिका---२६,३० चूलिकासूत्र-२७,३० चेतन=४१.४२.७१ चैतन्य--१२७ चौया कर्मग्रन्थ--- २१३टि०,२१४टि० छल १७६,१=६,१६३, छल-जाति १५२ (छ) छान्दोग्य---४३ छान्दोग्योपनियद - १२०टि० छेद---२४.२६.२८१.२८२, छेदसूत्र-१७,२७,२६ (ল)

(छ)
छान्दोग्य—४३
छान्दोग्यामितवर्—१२०ह०
छेद—२४,२६,२६१,२६२,
छेदसून—१७,२७,२६
(ज)
जगत्—४६; कस्ता ४२;—कतृरव
२५०
जगदुत्पत्ति—६२
जङ्गा—१२७
जगम—४६;—वंग १२
जमम्—४६, ७२,१७१
जम्बुहोग्यमणी—२२४, २६,३१,२६१
जम्बुहोग्यमणी—२६४, २६६

जवंती---४४, ४६ जयधवला---२४,८ टि०, २३ टि०, १२३ टि॰, १६३ टि॰ जय-पराजय १७१ जयपाल--२३ जयसेन-१७ जरा-मरण---४६

जल-४०, ४१ जल्प १७६, १७७, १=१

जसपाल--२३ जागना अच्छा-- १६ जातक--- ३३ जाति-४६, १६३, ३१६;-- बाद ३१६ जात्युत्तर--१४७, १७६, १८३

जिज्ञासा---१४८, २२४ जिन-४, ७

जिनदास महत्तर--३३ जिनमद-२६, ३३, १००, १३४,

१३४; १२३ टि०, २, १, २८४, 308

जिनविजय---२८४ जिनागम--- ६, ६, १६३ जिनातन्द--३०३

जीतकल्प -- २०, २६ जीव-४१, ४२, ४७, ४६, ६०,६८,

68, 42, 64, 60, 884, 886, ११६, १४१, १७०, १७१, १=६, १==, १६२, १६=, २१¥, २१६, २२६, २४२, २६७, २६६, २७३;

--- और अजीय की एकानेकता = ६;

-- और दारीर है१;-की नित्या-नित्यता ६७: -- की सान्तता-अनन्त-

ता ७२;---के कृष्णवर्ण पर्याय ६६: -के दश परिणाम ६६;-परिणाम दर,-पर्याय ७६, ७८; ७६;--व्यक्ति ७३; - दारीर का भेदाभेद ६४:--- शादवत और अशादवत ७२, सिद्धि १६३;-अस्तिकाय ६४;-चुद्ध और अगुद्ध २४७, स्थान २५७

जीवाजीवात्मक---२१३ जीवाभिगम---२४, २१३, टि०, २८१, रदर, रदर

जेकोबी---२७०

जैन---६, ७, १०, ११, १४, ४४, ४०, ४३, ४४, १४६, १६३,१६४,१८६ २०६, २३२, २४१, २४६, २४७ २७६, २८४, २८६, २८६, २६७,

२३२, ३०६, ३१८; ३१३;--आचार ३१, १७२:--आचार्य १२७ —ताकिक १३१;—दर्शन ४४,

२०६, २०७, २०१, २४२, २६०, २७६, २८१, २६६, ३०६, ३०८; -दर्शन धास्त्र '३४;- दर्शन का

विकास-फ्रम ३४;-धर्म ३, ४, १६६:-हिन्द १२८, २४०, २८७

;--यश १६४;--श्रमण १३, १७१

ं ;--धमणगंप १४;--धृत १२-१४, २६=;-संघ ६, १२;--गूत्र १३; —न्याय २७४, २६०

जैनआगम---५---७, १०---१३, ३१, 33, 58, E4, E=, 880, 83E. trr, ter, tee, too, tee,

२००, २०४, २१०, २१३, २३१, २३१ डिन, २४३, २६२, २४४, २६=;—में प्रमाणवर्चा २१७, २१=, १३६;—में बाद १६६;—परंपरा २११ जैन आत्म-बाद—२३२ जैन तत्व-विचार—५२;—की प्राचीनता ५०;—की स्वतंत्रता ५१, जैन तक्-भाषा—२६१ जैन संस्कृति-संशोधन-मंडल—३५ टि॰

# जैन-साहित्य और इतिहास—२०४ टि० (ज) क्रान्ति—१२७, १४४:—तात्पर्यं २६३

जैनेतर मत -300

ज्ञात १८८, १८६.

जाता---२४६ ज्ञाताधमं---२४ ज्ञात्वमंकथा---२२, ३१, २८१ जातत्व-- २५८ ज्ञान---३२, ३३, ५४, ५६,१२७, १२६ १३o. १३१. १३४. १३६. १४१, . १४३, २१७, २१८, २२०, २३१, ₹३=, २४=, २४२, २४६,२६१, २६३. २६४. २७६. २८३, ३१३, ३१६:--प्रमाणकासमन्वय १३६, - चर्चा १३०, १३४, १३६;-चर्चाका प्रमाणचर्चासे स्वातन्त्र्य . १३५:-चर्चा की जैनहृष्टि १२७. २५८:--परिणाम ५५:--प्रमाण १४३:--आदिगण =१:--- और दर्श-नका योगपद्य २६४;--गुण २३८, २५६;--स्व-पर-प्रकाशक २२०, २६०;--सहभाव और व्यापार २२० २२१. २६४:--स्वभाव २६३:---

भ्रेट २३०:-पश ३१७ बाद 3 \$ E ज्ञान-प्रवाद----२२. १२६. ३०३. ३०५. 305 चानप्रज्ञ—१६२ ज्ञान बिन्द--२२१ टि०. २६१ जातात्मक.—१४३ ज्ञातावरणीय---२५६ सामी---२६३ लाने स्टियवाद — २१७ ज्ञेय-६, २६३:-स्वभाव २६३ ज्यालापमाद—१५० . (ट) टब्बा---३५ टीका--२६, १४४, टची---१६० (a) तंदलवैचारिक---२६, २५२ तज्जातदोप--१७६; विशेष १८० तत्त्व-१०२, २०७, २०६, २३३, २४७: २६७. ३१४, बुमुत्सु कथा. १७६: जान २४३, २४४, ३१३ तत्वाम्यास २५७;-तत्वार्थं २३३ तत्वार्थं — (सूत्र), १३३,२०६, २०८, २२२, २२४, २२७, २३०, २३१, २३३, टि॰, २४२, २४३, २४४, २४४, २६४, २६६, टि०, २८४, —भाष्य २१६; २२१; ७ टि०, ५, २०६. टि०. ३०२ तत्त्वार्थंदलोकवातिक---२६०, ३०७ टि॰, तत्त्वार्थमूत्र जैनागमममन्यय -- २०७ तत्त्वार्याधिगम---२४

तरप्रतिषेष—१४८
तथागत—४७, ४०, ६८, ६०, ६७,
६६, ७०, ६७, ६८, ६८,
तथा ज्ञान—१८६
तदन्यवस्तुष-१८६
तदन्यवस्तुष-१८६
तदन्यवस्तुष-१८६
तदन्यवस्तुष-१८६
तदन्यवस्तुष-१८६
तदन्यवस्तुष-१८५, २०१
तदन्यवस्तीयां—२१६
तम्य-२४६; —गुण; रूप २४४
तर्का-२१४, २८६

वर्षवास्त्र १६८; १७३, १८४, १८ १८७, १६२, १६३, १६७, २०० तर्पणालोडिका १८६ टि० तारपर्यवाही-—१२३ तादारम्—६४, २३८,

सामिल—२५६ तिस्योगालीय—६ टि० तियंग्—५६, ५७, २०६, पर्याय ७५; —सामान्य ५६, ५७.५०, १२०;

तियंड्य २५७ तीर्थंकर—४, ७-६, ११, १६२, २८० तुल्यता-अतुल्यता—१२० तुष्णा—४६, ४६ तेरहपंप—२५

तैत्तिरोयोपनिपर्—३६ टि०, ४२

तीषकॉ--- २४४

(খ)

त्रिकालागाधित वस्तु—१२७ त्रिगुणात्मक—२५४ त्रिपटक—३, ६७, १०१, १७० त्रिप्रदेशिक स्कन्य—१०६ विलद्दाण-कदर्यन —२८६ त्रिवर्णाचार—२४ वैकालिक—६३ वैराद्यिक—१६५, ३०५

(द)

हशास्त— ५६ दर्शन— म्थ, मह, १४१, २२६, २३१, २६०, २६१, २६४;— प्रभावक शास्त्र १७३;— प्रभावना १७३;— और नय ३००; भेद २०६ दर्शनमानृत— २३३ डि०

दर्शनमाभृत—२३३ हि॰ दर्शनमोह—२१६ दशपूर्व—१ हि॰, १४;—घर ६, १०, १६४ दशपूर्वी—५, ६, हि॰ १०-११, १९, २६, १६३

विगम्बर—१०, ११, १४-१८, २०-२३, २६, २६, ३६, २१०, २३०, २३१, २६०, २६६, नदर्ग, नव्य,

३०४;—ने अंगवाह्य २३, धृत का विज्येद २२

दिगस्यरीय--१३३ दिग्नाग--१४४, १४४, १४८, १,७४

१४८, २७२,२७३ र७४. २७६. 3 x y , 3 x y , 3 x x , 3 x E , 3 E E . २१७. ३१२ दीवनिकाय- ४६ टि०, ४७ टि०, ५०. १४ टि० ४६ टि० १७० दीर्घतमा---३६. २०५ इ.स-४८ ७४, २५४ दरपनीत १८६. १६६, १६७, २०१ दर्णय---२३० दर्नय-१०३, ३०० रवंत-४६ दुर्वतिका पुष्यमित्र-१८ दलंभदेवी---- ३०३ दुपणा--१६०, १६१, १६४ हप्टसाधम्यंवत् - १४२, १४८, १५४ इप्टांत-१५७. १४८. १८८, १६१; --विगृद्ध १६६:--विगृद्धि १४५ हिन्न-६७, ११२, ११४, ११४, ११७ हिंदिवाद--१४ १५, १७, २०, २२, २४, २६, २८१, २६८, ३०५ टि०, 30€ देव--१७. २५७ देवता--३१५ देवधिगणि -- १६, २८२ देव लोक---१०५ देववाचक---३० देवसेन-- ३०४ देवेन्द्रस्तव---२६, २८२ देश-११७ दोप--२५६:--वर्णन २५३:--विशेष १८०

ब्रेच्य--६२, ७१, ७३, ७७, ८३, ८७,

११५-११६, १२२,१२३, १४१,

२०८-२१०, २१४-२१७. २२६. २३३-२४१. २४४. २४६. २६७. २८६ ३१७-३१६.—और कर्म ह१:—ग्वा ह१. २३२. २३६:— जाति ६१:--पर्याय ६१. २३२:--पर्याय का भेदाभेद ७६. ८४:--क्षेत्र-भाव ७३:-- हिट ६०: ६४ -दर्द दद ११६-१२० २०७. २४०, २४१, २७४:---परमाण् ददः —विचार ७६:—आगम E:— आत्मा ५४, ५६; अनुयोग १७, २४, १८७, १८६;—शब्द का अय २१०:-सक्षण २११, २३४;-पर्याम २३४:--स्वरूप २३४,२४०; —साधम्यं-वैधम्यं २४३, २१६ द्रव्यवाद---३१६ द्रव्य-नय -- २४०: २४० -- और पर्यायनय 283 द्ववनयाधित---२१० द्रव्याधिक ७१, ७७, ७८, १२०, २७३ २७४, २८६, २८७, ३०१, ३११, ३१२, ३१४. ३१८;—पर्यायायिक ११७:--प्रदेशाधिक ११८ द्रव्यास्तिक--- २१०

दच्योत्पत्ति--३१६

द्वादशांगी-४. ७. प

द्विप्रदेशिक स्कन्ध-१०६

द्वेष---२५३, २५५, २५६

द्वादशांग---३, २१, २२, २३

द्वादशार नयचक्र---३०६, ३११

द्रप्टरव—२४८ द्वात्रिशिका—२७०, २७२

दैत--३१६

```
( १≒
```

२६४. और व्यवहार २४६;-प्रधान अध्यात्मवाद २३२ निधावचन--१८६. १६४. २०१ निश्चित--२२३ निक्कंप--५७ निपेध—६४, ६६, ६७, १५६;—पक्षः ६३—मुख ६४. ६५:—रूप ११२. 946 निह्नव- ३२ नेति-नेति--४६, ६० नेपाल--१५ नेमि--३११ नैगम---२२०, २६७, ३१२, ३१८ नैयायिक---३, १३६, १४३, १४४,१८८, २१७, २२०, २३६, २५६, २७२, रदम्, रदद, रहद, ३१७;--

वैशेषिक ४३ नैश्चियक—२५१;—नय १२१;—दृष्टि २५८;—आत्मा २३२

नोइन्द्रियप्रत्यक्ष-- १४१, १४६ नोकेवल---१३१

नाकवल—- १४८, २८८;—परम्परा १३६, २४०;— वैद्योपक २५२.

न्यायकुमुद्रचन्द्र—२९० न्याय-शीपका—२६१ न्यायनाय्य—१४३-१४४, १४८, २३०, ३०२—कार १४३,१४६, १४७

न्यायमुख-१८७ न्यायवानय-१५६, १६१: —के अवयव

१५६; —दश अवयव की तीन परं-परा १५८

न्यायविनिध्नय-२६५ टि०, २६०,

न्याय-वैशेषिक---२०८, २०६, २४२ न्यायशास्त्र---१७६, १७६ न्यायशत्त्र---७ टि० १३८, १४४, १४६,

१४८, १४७, १४८, १६१,१६६, १८१,१६४,१८७,१८८,१९६, १६२,१६३,१६४,२००,२०७;

—कार १४०, १८४, २३०, २४३
स्वायावतार—२७०, २७१, २७६,
२८६:—विवेचन २७४ टि०

(q)

पएसी—२२, १७० पंचप्रदेशिक स्कंध—११० पंचपूत—४२ पङ्ग्वंधन्याय—२५३ पङ्चकरुप—२६, २६२

पञ्च प्रानचर्चा—१२८ पञ्चास्तिकाय—२४, ६३ टि०, २३३ टि०, २१४, २३७ टि०, २३८, २४२

पक्ष--१०२, १४७, १४८; विपशसम-न्वय १०४;--अप्रयोग २२७ पदार्थ--२०७, २०८, २३३

पदमपुराण—२४ परकृत—४६ परद्वय—२५२

परद्रव्य-क्षेत्र-काल-माय—६० परद्रव्यप्रकाशक—२६० पर प्रकाशक—२६०, २६१

20€, ₹₹\$

1801 11

परमाण-४२, ८७, ११६, २४३, २४४ २४५.-की नित्यानित्यता ८७. के चार प्रकार ६७. ६६ - पृदगल प्र, ७८, ७८, १०६:--चर्चा २४४;--सदाण २४४. २४६ में समन्वय २४५ वरमार्थत:--१३५ वरमार्थं-दरिट----२४७ परमेदवर-४३ षरमेप्ठिन---२४८ परस्परसिद्ध--५७ परम्परागम--१६२ परलोक-४४, ६८ परमापेशस्य-१२७ चरामधेप---१२७ परिकर्म--- २६ विजयतसील---२५० परिणासनःगीलता—५४ 'परिणाम--७८, ८२, ८३, ११६, १२८, २१२, २१३, २५१;--पद =२;--वाद ६४, २४०-आदि मान् परिणाम २१३; —यादी २६८, 335 परिणामक---३१७ परिणा भिकारण--१८० परिधामी---३१७ परिणामीनित्य---२४० परिशेषानुमान--१५३ परिहरणदोप १७६ परिहार १६२, २०० परीक्षा--- २२५ परीक्षा-मूख—-२६०

परीपहाध्ययन---२२ परोक्ष-१२८, १३१, १३४, १४६ १६३. २१८, २६१-२६३, २७६. पर्याय---६२, ७१, ७७--६१, ६३, ६६, बब, ११६, ११ब. २०६. २११. २१३, २२६, २३३, २३४, २३४-२४१, २४४, २६२, २६५;—दृष्टि ७४, ६४, ११६, ११६, २४१. २७४: --नय २४०, २४१:--नया-श्रित २१०:--विचार ७६, ७८,--का लक्षण २११-२१२--- नयान्तर्गत २७३, नयावलम्बी २७४ पर्यायाधिक--११८, २८६, २८७, ३०१ ३११. ३१६ पर्यायास्तिक---२१० पांच ज्ञान--१२६, २५८ पाटलिपुत्र--१४, २५२ पाटलीपुत्र-वाचना--१४ पाण्ड---२३ पातंजलमहाभाष्य---२०६ टि० ३०२ पात्रस्वामी---२८६ पाप—६८, २०८. २५२ पायासीसूत्त--१७० पारमाथिक—६३, ६६, १३८, २४७, २४०, २५१;—दृष्टि ३, १०, १३४;--- प्रत्यक्ष १३४, २८६ पारिणामिकी-१३२, १३४ · पादर्वनाथ—-३२, ५०,५१,८४,१२६ २६७, २६८;--परम्परा ४५;--अनुयायी १७०, १७१;--संतानीय 253 पाहड---२१

पिञ्जल--१५०, १५३-१५५-- 💥 पिण्डनिय्क्ति-२०, २७, ३०, २६२.-विण्डैपणाध्ययन---२१ पिप्पलाद-४२ पण्डरीक---२३ पुण्य--६८, २०८, २५२:-अपुण्य २५४ यण्यविजयजो---२०४, २६४ पदगल---३२. ७८. ८१. ८७, ८१, ११६, १२७, २१४, २१६, २४४. २६७, २७०, ३१७,-अस्तिकाय ६४, ७६, २१४ को अनित्यता ८६: की नित्यता ८६ <del>~ स्कं</del>ष ४१. व्ह. ११६. २४४: --व्याख्या २४४:-कर्म २५० पुनस्वतिनग्रहस्यान १८० टि० पुनर्जनम--४४ परातत्व—१७० टि० पुरुष---४०-४३, २०७, २४०, २४२, २४३, २४८, ३०४, ३१४ --कार ३१७:--कारणवाद ३१४, ---वाद ३१४, ३२० -अइ त ३१४, ३१६ पूष्पचूलिका--- २४, २८१ पूष्पदंत---२२ पुष्टिका---२५, २८१ पुस्तक-परिग्रह---१३ पुस्तक लेखन---२७ पुज्यपाद--- २४, २७०, २५४ पूर्व--१८, २१, २६;--गत ,२०, . २६, २०३, २६०, ३०४-घर २२; -्का विच्छेद २०, से बने ग्रन्य २० पूर्वपक्ष---१०४ पूर्वमीमांसा---२४०

· पर्वचत---१४२, १४८, १५१-१५६ ु 'पूर्वोद्धत---२२ · · · . पञ्छा--१८६, १६३, १६४, २०१ प्रथक---२३८ प्रथक्त---२३७ पोद्रशाल--१६४ पौरुपेय-५, १६२ पौरुपेयता---३ प्रकीर्एक--१६, २६, २६, ३१, २८१, प्रकृति-२०७, २४०, २५०, २५२-२५४, ३१५, ३१६-परिणामवाद च३,—वन्य २५२,—कत्रांत २५**१** -- वाद ३१६ प्रजापति—४२ प्रज्ञप्ति--२८१ प्रशा- १२१, २२४,--गम्य १२०, १२१--मार्ग १२१.--वाद १२० प्रजाकर---२८६ प्रजापना--१७, २४, २८, २६, ३१ ₹₹, ४€, ७६ दि०, ७७, ७€, ८० Eo, = 7, = 4, १२0, १२0 Eo, २१४ टि०, २४४, २१३ टि०,२५१ २८२, २८३, ३१६ प्रजापनीय भाव---४ प्रतिक्रमण---२३ प्रतिक्षिप्त-६० प्रतिच्छल--१८३, १८६ प्रतिज्ञा--१४७ १४८, १६१,--विमिति १४८,--विद्युद्धि १४८,--हानि 167, 700 प्रतिदृष्टान्त खण्डन-१६७, २०१ प्रतिदृष्टान्तसमदूषण--१६७, २०१

प्रतिदृष्टांतसमा—१६५, २०१

प्रतिवादी १७७
प्रतियेष—१५८
प्रतिरदा—२२५
प्रतिस्थापना—१८५, २००
प्रतीतिनराकृत—१८०
प्रतीतिनराकृत—१८०
प्रतीत्यसमुत्पन—४६
प्रतीत्यसमुत्पन—४६, ४८, ८१,
२५४;—बाद ४७

प्रत्यक्त—१२७, १३४, १३४, १३४, १३६, १३६, १४४, १४४, २२६ २६२, २६३, २७४, २७६, २०६; —के चार भेद १४७;—इत्यिज और मानस१४७;—तिराक्कत१८०; —परोक्ष २१६;—प्रमाण १४४, १४६, २१८ ३१२;—आदि चार प्रमाण २१६;—अतीत्वय २६१; —लीयिक अलीविक २७६

प्रत्यभिजा—१५०
प्रत्यभिज्ञान—१४६, १४४, २५६
प्रत्यय—२५१
प्रत्ययित—१३५
प्रत्याख्यान—२१, २२, ४५
प्रत्याक्याय—१५५
प्रत्यावर्तनवा—२२५

प्रखुत्यन्तकालग्रहण—१४२, १४५
प्रखुत्यन्तदोप—१८०
प्रखुत्यन्त विनागी—१८६, १६२, २००
प्रत्येक बुद्ध—१०, १६३;—कियत म प्रयमानुयोग—२४
प्रदेश—७६, ८७, ११८, ११६;—दृष्टि म्ह, ११८, ११९, २२८;—की अरेक्षा—५०;—भेद २३७

प्रदेशायिक--१२०; दृष्टि ११६ परेशी—२६३ प्रधान कारणवाद---३१६ प्रपञ्च--२०८ 39--- PE प्रभाचन्द्र--२६०, २६१ प्रमावक चरिय-- २६७ टि०, ३०३ टि० प्रमाण-१०, ११, ३२, ३३, ३६, १३७-१४१, १४३, १६४, १८२, २०७. २१७-२२०. २२६. २२६. २४=, २६६, २७६, २७६, २=३, रदद २८६, २६१;--और अप्र-माण विभाग २२०;--लक्षण २२०, २८८;-भेद १३६;-चर्चा १३४, १६६. २४८: — जान १४४. निरूपण २१७, २७६;-भेद १४४; —शब्द १३७;—शास्त्र व्यवस्था ३४, ३६;—संस्या २१६;— व्यवस्था २८५--- २६० प्रमाणनयतत्वालोक---२ ११. ३०७

प्रमाण शास्त्र—२७२, २७५
प्रमाणसंग्रह—२६५ टि॰, २६०
प्रमाणसंग्रह—२६५ टि॰, २६०
प्रमाण समुच्चय—१४८
प्रमाता—२७६
प्रमात—२५६
प्रमात—२५६
प्रमात—२७६
प्रमात—२७६
प्रमात—२७६

प्रमेयकमल—मार्तण्ड २६० प्रयोजन—१५५

255

प्रवचन माला—५ प्रवचनसार—२४, २३३ टि॰, २४२, २६२, टि॰, २६२,

प्रशस्त (पाद)--१४४, १४८, १४७, १५७ टि०, १४८, २४३

प्रशस्तपादभाष्य—२०२ प्रशास्तुदोप—१७६, प्रश्न १८१, १८२, १६४;—के छः प्रकार १८१;— प्रैविच्यः१६४

श्रावच्य-१६४
प्रश्तवाहुल्यमुत्तराल्यता १६४, २०१
प्रश्तवाकरण—२२, २८, २८१
प्रश्तवातात्तर वाहुल्य—१६४, २०१
प्रश्तवेदत्त—१६४
प्रसंगापादन—१८३, १६०, १६८
प्रसंवपर्या—२४०
प्रस्वक—२२७
प्राह्यतः—२१, २८

प्राण—४१ प्रातिलोमिक—१६५ प्रामाण्य—६, ६, २५, २८६ प्रायः वैद्यम्यं—१४२, १६० प्रायः साधम्यापनीत—१४२, १४६, १६०

प्रेमीजी—३०४ प्रेमी अभिनन्दन प्रत्य—३५ टि॰, २६६ प्रोस्टिल—१७

(फ)

फल----२८८ फाणित---१२१

(ब)

बत्तीसी—२=६ बढल—अबढल—२७० इन्य—२०८, २४८, २४४, २४८; —हेतु २४४;—विचार २७०

—अनारमवाद ४४;—अनेकान्तवाद

७४; के अव्याकतप्रश्न ५६;--विम-

ज्यवादी ५३:—वचन २५५ टि॰ बद्ध वचन---२५५ टि० बद्धानन्द--३०३ बद्धि-१३२, १३३, २२४ बदिलिंग-१७ बहदारण्यक-४२, ४३, ४४ बृहत्कल्प (माध्य) ४ टि०;५ टि०; ६टि०; 80, 74, 70, 78, 37, 807 --- १७४, २८२ वेचरदास जी---२७० बौद--३, १४, ३२, ३३, ४४, ४७, ४३-४४. ८७. ६७, १०४. १२७, १२=, १४४, १४७, १४=, १५६, १६६, १७०, १६२, १६६, २११ २१७, २४० टि० २४१, २४४-२४६, २६२, २७२-२७७, २८४-२६०, २६७, २६८, ३०३, ३१८-३२०:--पिटक ३१, १६६; १७०;

—भाव २४६, २३२ ब्रह्मचर्यवास —४६, ६५ ब्रह्मसूत्र—६, १६५, २०६ ब्रह्माड त—२३२, २५६ ब्राह्मण—३, १२

(भ)

— न्यायशास्त्र २७२, २**८**४

ब्रा--४३, ४४, ४६. ८७, ६४, २५६,

रवह:--वाद ३१, ६६, =3, ६१;

भंगकात---१०१ भंगविद्या---११३ भंगों का इतिहास- ६३ भक्तपरिज्ञा---२६, २७, टि०, २८२ भगवती. २६ टि०, ३१, ३२, ४२, हिंठ, ४४-४७, ६२, ६६, ६६, ७१, ७४, ७४, ७८, ७७ हिंठ, ७६, ७७ हिंठ, ७६, ६०, ६३, ११३, ११३ हिंठ, ११६, ११६ हिंठ, ११६, ११६ हिंठ, ११४, १४४, १७१, १६२, १६६, १४४, १७१, १६२, १६६, १४४, १७४, १४४, २४४, २४४, २१४, २६४, २६३, ३१३, ३१६,

भगवद्गीता—६, १६५ भद्रगुप्त—१७ भद्रवाहु—६ टि०, ६ टि० १४-१६ २२, २६, २६,३३, ३६,१२३,टि०, १४६, १४७, १४८, १८३, १८०-१६२, १६६, २०४, २८३ भद्रवाहु द्वितीय—३३ भरत चक्रवर्ती—४१

२४१, २४४, २८४, २८६, ३१७, ३१८; —गरमागु ८८;—अभाव २८७;—

बाद ३१६

भावायिक-७१, ७७, ११७, ११६

भाष्य-- २६, ३२, ३३, २०५, २०७. २⊏३ भिन्न--११८ मूत-४३, ४४;--वाद ४४:--वादी ३१, २८२ मतवलि—-२२ मतममृतस्य--१५६ मतार्थ---२४७. २६८

मतो यतस्य--१५६ भगुबाच्छ-३०३ भेद--११८, २३७, २४२, २८७, ३१८ —गामी ११८—अमेद ६१, १२०; —जान--२३७,

388. 348. २५४. २५७;-व्यवहार--२३७. —रिंट २७४ – अमेद २८७ —

गामी २८७ -- दर्शन २६७

भोक्तृत्व---७५ भोग---२७०

भौतिकवाद--४७ भौतिकवादी-६०, ६१, ७२, १२१ अम---१२८

अगर-१२१.

आन्तम्--२७७

(H)

मजिभमनिकाय---४६ टि०, ५३, ५६ टि०, ६० टिं, ६७ टि, ६० टि०

मति-- १२६, १३३,१३५, २१८, २२१, २२४, २६२, २६४, २६६;--श्रुत

ं का विवेक २२१,और शुत अवि-

माज्य-२२१ - के भेद २२२ परोक्ष प्रमाण २१६

मतिभंगदोप--१७६

मतों की सच्टि--११५ मयरा---१८ मध्यममार्ग-४६-४-, ६४, ६६, ६१,

मघ्यान्त विभागवृत्ति-१४४, २५० मन-४६, १४६,२१७ मनः पर्यय--१२६-१३१, १३४, १३४,

१४१, १४६, २१५, २६२, २४८ ... मनूष्य--२५७

मनोजन्य--१३४, १४४, १४७ मनोविज्ञान---४६

सरण--४१ मरणान्तर-४६, ७०

मरणोत्तर-तयागत ४६, अस्यिति ६६ मलयगिरि---३४, २५४

मल्ल---३०३ मल्लवादि--रदद, २६४, २६६, २६७

३०२, ३०३, ३०४, ३०४, ३०७, ३०६, ३११, ३१३ और नयनक २६३,--का समय २६६

मल्लवादी प्रवंध---३०३ टि० महाकल्प श्रुत-१७, २१

महाकल्पिक---२३ महागिरि---१७

महानिशीय-२७, ३० २८२ महापुण्डरीक----२३

महाबन्ध—२६३ महाभारत--१४२

महामूत-४४,४७ महामोह—२५६

महाबीर-१४, २१, २६, २७, ३१,

· ३२, ४४, ४४, ४०, १२, ११-

48, 48, 4x, 4x, 40-00, 63. UZ. 43. EY. 45--68. 255 338-888 808-33 १२२. १२=. १२६. १३६ १६६-१७२.१६७ २७३. २६१. २६६ २६७, २६८, ३०१, ३०६ —से पर्व को स्विति ३६.-की देन ४१ महावीर जैन विद्यालय रजतस्मारक-२०४ टि० महा सामान्य---२०६ २२६ महास्वप्न--४२ महेन्द्रकुमार जी---३५ माइल्ल घवल--३०४ माठर-१४७. १४६. १५०. १५३-. 845 माणिक्यनन्दी--- २१० माण्ड्रवय-(उपनिषद) ६६,१००, १०१, 385 मातृकापदास्तिक---- २१० मायरी वाचना--१८,१६ माध्यमिक दर्शन-१६ मान--२५६ मानसज्ञान--१४४,१४७ मानस प्रत्यक्ष--१४७ मानसिक---४६ माया---१२७, २५६ यायिक--- ५३ भागं---३११ मार्गणा--- ५१, २२५;--स्थान २५७ मिच्या—१२७, २७४, २८६;—श्रुत ५;--वाद २७४;--वादी २७४ मिथ्याज्ञान—२५३-२५४ मोहात्मक---२५४

मिय्यात्व--१२७, १३४, २४४, २४६, २६८ मिलिन्द-१६२ दि०, ३१६ मीमांसक--३, १५०, १६२, २७२, 244. 254. 383. 388. 38X मीमांसा दर्शन--१४६, २८८ मक्त-५७, २५८:-- बात्मा २५२ मक्तक-१०, ११ १६४ मक्ति--२४२ मण्डकोपनिषद--४२ मढदिय--२४७ 583 मूर्तत्व-अमूर्तत्व---२४३ मल--२४. २७ २५१:--कारण ३६. ४०-४३:--तत्व ४२:--दो दणियाँ ११७:-नय ११७, २२७, मल माध्यमिककारिका--१५० मल सत्र--३०, २५२ मलाचार- ६ टि॰, २४, १६३ टि॰ मृत्यू-४१ मपा---६६ मेघा---२२५ मेरुतग--१७ टि० मैत्रेय (नाय)--१४७, १४८, १५७, १५८ मैत्रेयी---४४ मोक्ष--६६, २४०, २४३, २४८, २६६ :--मार्ग १३, २६७, २६६ मोक्षशास्त्रिक--१६६ मोह---२५२-२५६ मोहनीय---२५६

(य) यतिवयभ--१२३ टि॰ यधार्यंदर्शी—११ ययार्थं श्रीता---११ यदच्छा---४३ यशोत्राह---२३ यशोभद्र--१६, २३ यद्गोविजय-१२=, २६१, २६५ याग---३१४ याज्ञवल्क्य-४४ यापक--१८३-१८५, २०० यापनीय----२३० यक्ति-१३६, १८८;-दोप १८०;-विरुद्ध १६६, २०१ युक्त्यनुशासन--- २८७ योग (दर्शन)---२१२, २५६ योगदर्शन भाष्य----२१७ योगसूत्र---२४४, ३०२ योगाचार---१४४ योगाचार मूमिशास्त्र--१४५, १४७, १५२ (z) रजस्—२५४ रजोगुण--२५६ रलकरण्डशायकाचार--२४, २७१ रत्न प्रभा पृथ्वी--१०५ रत्नायली—२७४, ३०० रय-३१६;--यात्रा १७४ रयांग---३१६ रविषेण---२४ राग---२४३, २४४, २४६

राजप्रशीय--२४, ३१, ३२, १२८,

१३º. २८१-२८३ रानडे-४३, ४४ रामायण---१४२ रायपसेणइय-१७० 58--23 ह्य--४४, ४६, ७०, २१७, २४७ रूपी--७६, ७६, २१६, २४३ रेवती मित्र-१७ रोह गुप्त-१६५ (ल) लघीयस्त्रय--५२ टि०, ३०७ टि०, २६० लय--६६ लव्य--२६६:--वीर्य ४७ लिग--२७० लुपक-१८३, १८६, १६८, २०० लोक-४७, ४१, ४६, ६०, ७२, ११६, १७१, २२६;-की नित्यानित्यता और सान्तानन्तता ६२;-नया है-६४,२१४;—निरुक्ति ५०;—प्रज्ञप्ति ५०:- रूढिनिराहृत १८०:-यादी ६८:-ध्यवहार ५०, १३५:-संजा ५०:-अलोक का विभाग २४२;-तत्व ३१४ लोकाकाश---२४२ लोकागच्छ-३५ लोकायत-द७, ६० लोकोत्तर-१४२, १६१, लोम---- २४६ लोहाचार्य--२३ लीकिक--१४२, १४६, १६१ ,१२१,

२४७;-आगम १६१;-नम १२१;

-प्रत्यक्ष १४६, १४७

(a) बस्टता---२३ र्वश्रमस्यरा---१२ वत्तव्यत्व-अवताव्यत्य--६६ वसस्यता--१४१ बत्ता-४. ७. १६४. वचन-भेद----२८६ वच--१६,१७ वटटकेर---२४ aa—39€ वर्गणा--- ५१ वंगादि---२३४ वलभी--१४, १६, २०, २७, २८२, 303 वल्लभाचार्य--२४० वसति--२२८ वम्बन्य--१४८, २७२, २८४, २८८, 385 वसरात--३१६ बस्तु---६६, १०४, ११८, १२७, २०४, २३८, २४१, २८४, ३०८, ३१८, ३१६:-- दर्शन ११६:--दोष १७६; --दोप-विशेष १८०:--में एकता-अनेकता ६६:-स्पर्शी १२८:-तत्वरूप ३१४ वस्त्रधारण---२३१ टि० वावछल---२०० वानयदोष--१८० टि० १६५, १६६

वाक्यपदीय---३१३

वानयशृद्धि अध्ययन----२१

२३६, २४१. २४२. २४४. २४४. २४४, २६१, २६२, २६४, २६४ वाचना-१४. १६. १८, १६ वाचम्पति—३४ वाच्यता---१००, १०१ वात्स्यायन-१४७. १४६. १५७, २७२, 259 बाद--१७०, १७१, १७४, १७६, १८१, १६०:--कथा १७६, १७=, १६४: --का महत्त्व १६६:--दोष १७८: --- 9द १६६, १८४, १८१, १६३; —प्रवीण १७१:-मार्ग १८८. १३८:--विधा १७०,१८७;--विद्या विशारद १७२:-- शास्त्र १५७. 988 मारदाजिद्दिकाएँ---२७३ वादि--१७१, १७२, १७४, १७७ वादिदेव सूरि--- २६१ वायगांतरे---२० वाय--४०. ४१ वार्पगण्य---३१२. वालमी वाचना-१६, २६ विकल-१३१ विकलादेश--११३ विकलादेशी--१०६ टि०, ११३ विकार--१२० विक्षेपणी १७४, १७६ विक्षेपवाद--५६ विक्षेपवादी---६म विग्रहन्यावर्तनी--१४५, १६२ विगृह्यसंभाषा—१७६ टि०, १८४ विचारणा---२२५ विचार श्रेणी--१७ टि० वाचक (जमास्वाति)---२१२, २३५ टि॰,

—मात्र १२०;—विशेष १८०;— व्यवहार १२३;—शक्ति ४०;—नय ३१२, २२७, २२०;—के भेद २२७

शब्दात्मक ग्रन्थ—द शब्दाङ्कीत—१२४, ३१८ शब्दाभव—१६, २२, २६, ३० शरीर—४६, ४७, ४८, ६४,६४, १७०,

२३४ शरीरात्मवाद---४७

शांकरभाष्य---३०२

शान्त्याचार्ये—३४, १३८ शावरभाष्य—३०२

शासन प्रमावक ग्रन्थ—२७२

शास्त्रत—२४६

धादवतता—११८ धादवतवाद—४७-४

शास्वतवाद---४७-४८, ६०, ६१-७१, ७५, ६१

शास्त्रतीच्छेदवाद--७२ शास्त्र--६, ३१२

शास्त्रवार्ता समुच्चय-२६०, २६१ शास्त्रोद्धार भीमांसा-२४, २६ टि०

शिव--२४८

बीलांक—३४, २८४

द्युवलयजुर्वेद—३१५ द्युद्ध—२४७, २५२;—बात्मा

२४७ धुद्धार्दं त—४४

द्युम (अध्यवसाय)—२४२, २४३ द्युममाणवक—५३ द्युनमाणवक—५३ द्युनमाणवक—४३; —यादी १६२;—याद २६४

शून्याद्वीत--२३२, २६६

शेष---१५०

वीपनत-१४२, १४८, १४१, १४३, १ १४६:--के पांच मेद १४२

शेपवदनुमान--१४६-१५१

शैलेशी—५७

श्याम—२८;—वर्णंपूर्वाय ८० श्रद्धा—६, १६५;—प्रधान,२८३

धमण--१३, १४, १६

श्रवणता—-२२४ श्रावस्ती—-३२

थ्रीगुप्त—१७

श्रुत—३, १४, १२६, १३०, '१३४, ... १३४, २१८, २१६, २६२, २६६;

२३, १६३;—ज्ञान ६, १३१, ३०४; —धर, १३;—निःसृत १२८,

१३१-१३४, २२२ ;—सन्य-ऋदि १४;—विच्छेद १६;—सन्य

२७;-स्वाध्याय १४

श्रुतदेवता— ३०३, ३०४, ३०६, ३०७ श्रुति—३

श्रुतिपरम्परा—११ श्रोता—५, १६४;—बोर वका

ता—४, १६४;—बार वक्ता प दुष्टि ५

दलोगवातिय---२०६ टि०, २६५ टि०, २८५

दवेताग्बर-११, १४-१७, २०, २१, २४, १६, ३६, २१४;--२३०,३०४;--

चि आगंग प्रस्यत्रः,—स्वरु, वर्षः,— के आगंग प्रस्यत्रः,—दिगम्यरः स्टः; —स्वायकः २५:—स्थायकरामी २४

्नमूर्तिपूजक २४;—स्यानणवासी २४ ध्वेतारवसरोपनिषद्—४२, ४३, ३०४,

(q) पटखण्डागम---२०-२२ ३६. २८३ पटप्रदेशिक स्कन्ध--११२ पहिन्दियवाद---- २१७ पहद्रव्य---५१, २३३ पहद्रव्यात्मक---२१४ (**स**) संक्रमण १७६:--दोप १७६ संख्या-१२०. १४१. २३७:-प्रमाण २२६ संस्थिकांत---२३० . संगीति---१४ संग्रह--२२०, २६६;-नम २०५, २०६, २७३. ३१२:--नयावलम्बी २७४ संधदासगणी---- 3 3 संजय--५६, ६८, १०१, १०४ संज्ञा---४६: ४६, २२५ संदिग्ध---२२३ संपूर्णंश्रुतज्ञानी-—== संपूर्ण सत्य का दर्शन--१०३ संभव---२१६ संमृति विजय---१६ संयुक्त निकाय ४५, ४६ टि॰, ४७, ४७ टि॰, ४६, ४६ टि॰, ६७ टि॰, ६७ टि॰, ६०, ६७ टि॰ संयोगी--१४२, १५६ संवर---६ ६ सवेजनी १७५, १७६ संशय—१०२, १०४, १५८;—प्रश्न सद्धेतु—१८५ १८१, २६२;--वाद १०४;-- सद्भावपर्याय--१०६, १०७, १०६ वादी-४०;--व्युदास १४६ संसार---२४२, २४३, २४४; २६८;---

वर्गान २४२:--- अवस्था ६६ संसारी--४७ संस्कार---४६, ४८. संस्तारक---२६, २=२ संस्थान--११७ २३७ सकस्प--४७ सकल--१३१ सकलादेश--११३ सकलादेशी---११३ सत--४०-४२, ६७, १०२, २०७, २०६, २११, २२६, २३५, २३७;--का लक्षण २०६:--का स्वरूप २०८:--चार भेद २१० सत्कायदिष्ट---२५७ सत्कारणवादी---४१ सत्कार्यवाद---२४०, २४१, २८७, ३१२, 398 X9E सत्तरिसयठाण--- २६ टि० सत्ता--२०६, २३५, २३६:--सम्बन्ध २०७ ३१८:-सामान्य २०८. 234. 385 सत् द्रव्य---२१० सत पक्ष-१०१ सत्य---३, ४, १०, ६६, १२७, ३११ सत्यप्रवाद पूर्व---२२ सत्य-मुपा--- ६६ सत्तव---२०७, २५४;---गुण २५६ सदसत्--६७, १०२ सहालपुत्त--१७०

सद्भूत-असद्भूत पर्याय---२६५

सन्धाय संभाषा--१७७ टि॰

मधिकर्ष---१४३

(तर्क प्रकरण)

सन्मति--२७०, ३००, ३०१, २८६, २६०. २७१. २७२. २७३-२७४;

---में अनेकान्त स्थापन २७२ सप्तभंगी—६६, १०१, १०४, ११३.

२१०, २४३, २**८**७

सप्रभंगीतरंगिणी---२६१

सभापति---१७८

समन्त भद्र---२४, १०१, २७१, २८७.

335 335

समन्वय—६१, ६५, ६७, ७०-७२, ७४, दर, द६, ६१, ६४, १०१-

१०३, १०४, ११४, २४८, २४६.

२६१,३०२,२८७:-वाद १०२:-

जील ७४ समभिरूद---२२७, ३०४, ३१२, ३१६

समय-—६६ समयसार----२४. २३४ टि॰. २३६.

. २५०, २५१ टि०, २५२ टि० २५७-

२४८, २६८

समराइच्च कहा—२७१ ( टिप्पण )

समवतार--१४१

समयाय---२३७, २३८, ३१८

समवाय-अङ्ग ३ टि०, २२, ३१, ३२,

२६१, २६२, २६३ समवायां--१४३, १५६

समारोप----२६२

समदायवाद------

सम्बक्त्व---१३५

सम्यग्---२२०;-ज्ञान १०२,२२० २४३,

२४७, २६१, २६२; - दर्शन \_१०

१६४,३७४;—युव्टि ,२३३;— युत्र४

सर्व—१२२

'सर्व अस्ति'---- ६६. ६०

'सर्व नास्ति'--- द १. ६० सर्वगत--२४६, २५०

सर्वज्ञ-२५०, २६५, ३१५;-का जा

258

सर्वजस्व---२७० सर्वंदर्शन समूह--३०१

सर्वनयमय-30६

सर्वनयमयता--३०७, ३०८

सर्वमिष्यादर्शन समृहता—३०८

सर्ववैधर्म्यं—१४२. १६०

सर्वव्यापक---२४६ सर्वशन्यवाद--- ६१

मर्वमविमकता—३१७

सर्वसाधम्योपनीत--१४२ १५६

सर्वात्मक---३१५

सर्वार्थसिद्धि—= टि॰, २०= टि॰ २७०

200 120

सर्वेवय--- १ १

सयीर्यं---५७

सहकारी--१८०

सांख्य--- ६३, १३८, १४४, १४८, १६२,

. २०७, २१२; २१७, २३६, २४०,

२४६-२४४, २४६-२४८, २७२.

२७३, २७४, २७६, २८४ २८६,

२६८, ३०१, ३१२, ३१४, ३१४,

₹१६.

सांस्थकारिक---१३८, १४४,

₹₹₹.

सांहित्य--१७

सांप्रत---२२७ सांवृतिबः---२४७ सांव्यवहारिक--१३५;--प्रत्यक्ष १३५, 385,088 सांशता---८७ साकार उपयोग--२२० साक्षास्कारात्मक--१२७ सात तत्त्व---२३३ साधन---१८२, १६१ साधर्म्यज्ञान—१५४ साधम्यंसमा—१६७ साधम्यॉपनोत-१४२, १५६;-के तीन प्रकार १४७ साधम्यॉपमान---१६१ साध्य--१५६ सान्त--७३ सान्त-अनन्त--- ६१ सान्तता और अनन्तता--११६ सापेक्ष अवक्तव्य-१५ सापेक्ष अवक्तव्यता-६६. १७ सामग्री---२४४ सामान्य-५८, २०६, ३१२, ३१४, ३१६;--- द्रव्य ७७;--- और विशेष ६१, २८२:-- द्यल १८७. १६८. २००, २०१;—दुष्ट १४२, १५४ सामान्यतोदृष्ट--१४८, १५४, १४४ सामान्यैकान्त---३१६

सामायिक-४, २३, ५४ सिंहगणि---रेदद, २६६, २६७, ३११, 383 '

सिंह सेनापति--७४ सिद्ध—६६ सिद्ध शिला--१०५ सिद्धसेन १००, ११७, १३८, १४३, २०४, २२६, २७१, २७३-२७७. ₹58, ₹58, ₹50,₹58, ₹80. 784, 780, 786, 308, 308; ---की प्रतिभा २७१;---का समय

२७० टि० सिद्धसेनदाधिशिका-४० दि० सिद्धार्थ--१७ सिद्धावस्था---६६ सिद्धि-६६ टि० सिद्धि विनिश्चय---२६० सियावाओ - ६२ स्व--१२७, २५४, २६६, सुखलालजी--३४, १७०, २०४, २३० २४५ टि०, २७०, २७१, २७४ teo

मुत्तपाहड---२६२ टि० सधर्मा-- १६ स्नय----२३०, ३०० स्भद्र---२३

सहस्तिन-१७ सूक्ष्म---२४४, २४७ सूक्ष्म-स्थूल---२४५

सूत्र-१६२, ३०४ सूत्रकृत (अंग)-४ टि०; २२, ५३, ४४, ६८ टि०, ६२; १७०, १७१, २८१,

मूत्ररूप आगम--१६२ सनवाचना---१५ सूर्यं प्रज्ञप्ति-१७, २४, २४, २६, ३१, 258

सृष्टि--४२, २५२ सेना--३१६

```
₹४ )
```

सोना अच्छा---५६ सोमिल--- ६ १८७ सीगतदर्शन---३०१ सीव्रान्तिक—२६८ सौराप्ट---३०३ म्कन्दक—-६२, ७३ स्वंदिल--१७-१६ स्वंध-७६, १०६ टि०, २४४;-के छह भेद २४४ स्कंचक १७१ स्यविर--- १०, २३, २६, २६, १६३, १६४. २८१ स्थान (ग्रंग)---२२, २८, ३१, ३२, ७६, ७७ टि०, ६६, ११७, टि० १३०-१३४, १३७, १३६, १३६, १४०, १४४, १४४, १४६, १७२, १७४, १७७, १७८, १८१, १८३, १८६, १६१, २०६, २१३ दि०, २१४ २१८, २२२, २८१, २८२, २८३, USE स्थानकवासी---२४, २६;--के वागमग्रन्य स्यानांग सूत्र टीका—१७८ टि॰ स्यापक—१६३, १६४, २०० स्यापना--१२२, १२३, १६१, १८४, २००;--वामं १८६, १६१, १६२, २००, २२५;—निदीप ३१६ स्यापनीय--१८२ स्थापित--६० स्यिति---- २४०; -- बाद ३२० . स्थिरमति--१४५ स्यूल--२४४, २४७, स्यूलमद्र--१४, १७, ३०६ स्यूलगूरम---२४४

स्परां-४६, ४८. स्मति---२२४, २८६ स्यात--६२, ६३, ११३:-- शब्दांकित y Y स्यादाद-४. ३६. ४०. ४४. ४४. ४५. २८८, ३०६, ३१०, ३११, ३२०, xe e3, 208, 223, 203 754. २८७:--और सप्तर्भगी ६२. २४३: --भंगों की मूमिका ६३;--अवक्तव्य भंग ६६:--मीलिक मंग ६६:--भंगों का विवरण १००;-भंगों की विशेषता १०१;--भंगो का प्राचीन रूप १०५:--भंगों का उत्थान ११२: —तुम्ब ३१० स्यादादमंजरी---२२८ टि॰ स्याद्वादमुद्रा----५ स्याद्वादरत्नाकर—२६१ स्यादाद-१०२. २५७ स्वकृत--४६ स्वद्रव्य, बादि-६०, १०४ स्वपर प्रकाशक----२६०, २६१ स्वपर प्रकाशकता---२२० स्वपरव्यवसाय---२२० स्वपरव्यवसायि-१३८ स्वमाय-४३, १२७, १४३, २३४, २४१, २४२, ३१४;—झान २६२; -और विभाव भाग २६२;-पर्याय २४४;—वाद ३१५ स्वसमय-३०४ स्वयंमू---२४= स्वतदाणदोप--१७६

स्वयंचननियक्त-१८०

रवस्वामिनाव सम्बन्ध---२३७